# Garun-Puran (Hindi)

## नम्र निवेदन

जहाँ जीवन है, वहाँ मृत्यु भी निश्चित है—'जातस्य हि धुवो मृत्युधुंवं जन्म मृतस्य च।' जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है, उसे समय आनेपर मरना भी पड़ता है और जो मरता है, उसे जन्म लेना पड़ता है, पुनर्जन्मका यह सिद्धान्त सनातन धर्मकी अपनी विशेषता है।

जीवनकी परिसमापित मृत्युसे होती है। इस धुव सत्यको सभीने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखायी पड़ता है, इसीलिये कालमृत्युसे आकान मनुष्यकी रक्षा करनेयें औषध, तपश्चर्या, दान और पाता-पिता एवं बन्धु-बान्धव आदि कोई भी समर्थ नहीं है—'नीषधं न तपो दानं न माता न च बान्धवाः। शक्नुवन्ति परित्रतुं नरं कालेन पीडितम्॥' (एव० २/६६/११७)। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीरसे निकलता है, उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने वर्मचक्षुओंसे देख नहीं सकता और यहीं जीवात्मा अपने कर्मोंके धोगोंको धोगनेके लिये एक अङ्गुष्टपर्व परिमित आतिवाहिक सूक्ष्म (अतीन्द्रिय) शरीर धारण करता है—'तत्क्षणात् सोऽध गृह्वाति शारीरं चातिवाहिकम्। अङ्गुष्टपर्वमात्रं तु स्वप्राणैरेव निर्मितम्॥' (स्कन्द० १/२/५०/६२)।—जो माता-पिताके शुक्र-शोणितद्वारा बननेवाले शरीरसे भिन्न होता है—'वाय्वप्रसारों तद्वप देहमन्यत् प्रपद्यते। तत्कर्मयातनार्थं च न मातृपितृसम्भवम्॥' (ब्रह्य० २१४/४६)। इस अतीन्द्रिय शरीरसे ही जीवात्मा अपनेद्वारा किये हुए धर्म और अधर्मके परिणामस्वरूप सुख-दुःखको धोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीरसे पाप करनेवाले मनुष्य याम्य मार्गकी यातनाएँ धोगते हुए यमराजके पास पहुँचते हैं एवं धार्मिकजन प्रसन्ततापूर्वक सुख-धोग करते हुए धर्मराजके पास जाते हैं। साथ ही यह वात भी ध्यान देनेयोग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्युके पश्चात् एक 'आतिवाहिक' सूक्ष्म (अतीन्द्रिय) शरीर धारण करते हैं और उसी शरीरको यमपुक्षोंके द्वारा याम्यप्रथसे यमराजके पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियोंको नहीं; क्योंकि अन्य प्राणियोंको यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता, वे तो

तत्काल दूसरी योनिमें जन्म पा जाते हैं। यशु-पक्षी आदि नाना तिर्यंक् बोनियोंके प्राणी मृत्युके पश्चात् वायुरूपमें विचरण करते हुए पुन: किसी योनिविशेषमें जन्म ग्रहण-हेतु उस योनिके गर्भमें आ जाते हैं, केवल मनुष्यको अपने शुभ और अशुभ कर्मोंका अच्छा-बुरा परिणाम इहलोक और परलोकमें भोगना पड़ता है—

मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गं नरकमेव वा । नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः ॥ शुभानामशुभानां वा कर्मणां भृगुनन्दन । सञ्चयः क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलम् ॥ तस्मान् मनुष्यस्तु मृतो यमलोकं प्रपद्यते । नान्यः प्राणी महाभाग फलयोनौ व्यवस्थितः ॥

(विष्णुधर्मोतर० २।११३।४-६)

अपने कर्मोंके फलस्वरूप मृत्युके पश्चात् जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात् उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।

भारतीय प्रनीचाने परलोकके इस दर्शनपर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों, पुराणोंमें मृत्युका स्वरूप, परणासन्त व्यक्तिकी अवस्था और उसके कल्याणके लिये अन्तिम समयमें किये जानेवाले कृत्यों तथा विविध प्रकारके दानों आदिका निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्युके बादके और्ध्वदैहिक संस्कार, पिण्डदान (दशगात्रविधि-निरूपण), तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सिपण्डीकरण, अशौचादिनिर्णय, कर्मविपाक, पापोंके प्रायश्चित्तका विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यममार्गों तथा यममार्गमें पड़नेवाली वैतरणी नदी, यम-सभा और चित्रगुप्त आदिके भवनोंके स्वरूपोंका भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुण्ठादि लोकोंके वर्णनके साथ ही पुष्तार्थचतुष्टय—धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्त करनेके विविध साधनोंका निरूपण हुआ है और जन्म-परणके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये आत्मज्ञानका प्रतिपादन भी प्राप्त है।

इन सम्पूर्ण विषयोंका एक मुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रन्थ गरुडपुराण-सारोद्धार (प्रेतकल्प)-में उपलब्ध है। यह सोलह अध्यायोंमें सुगुम्फित है। प्राय: श्राद्ध आदि पितृकार्यों तथा अशाँचावस्थामें परम्परासे इसीको सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्राय: इसे ही गरुडपुराणके रूपमें जानते हैं परंतु वास्तवमें यह ग्रन्थ मूल गरुडपुराणसे भिन्न है। प्राचीन कालमें राजस्थानके विद्वान पं० नौनिधिशमांजीके द्वारा किया गया यह एक महत्त्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमदादिशंकराचार्यके विवेकचूडामणि, भगवद्गीता, नीतिशतक, वैराग्यशतक एवं अन्य पुराणोंके साथ गरुडपुराणके श्लोकोंका भी संग्रह है। कुछ लोगोंमें यह भ्रान्त थारणा बनी है कि इस गरुडपुराण-सारोद्धार (प्रेतकल्प)-को घरमें नहीं रखना चाहिये। केवल श्राद्ध आदि प्रेतकार्योमें ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्यविश्वासयुक्त है, कारण इस ग्रन्थकी महिमामें ही यह बात लिखी है कि 'जो मनुष्य इस गरुडपुराण-सारोद्धारको सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराजकी भयंकर यातनाओंको तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रन्थ बड़ा हो पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापोंका विनाशक एवं सुननेवालोंकी समस्त कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये—

पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि ॥ (सारो० फलश्रुति ११)

गरुडपुराण-सारोद्धारका श्रवणरूपी यह आँध्वंदैहिक कृत्य पितरोंको मुक्ति प्रदान करनेवाला, पुत्रविषयक अभिलाषाको पूर्ण करनेवाला तथा इस लोक और परलोकमें सुख प्रदान करनेवाला है। जो इस पवित्र प्रेतकल्पको सुनता अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पापसे मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गतिको नहीं प्राप्त करते। इसलिये समस्त दु:खोंको विनाश करनेवाले तथा धर्म, अर्थ, करम और मोश्च—इस चतुर्विध पुरुषार्थको प्राप्त करानेवाले इस गरुडपुराण प्रेतकल्पको विशेष प्रयक्त करके अवश्य ही सुनना चाहिये—

इदं चामुष्पिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकम् । पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह सुखप्रदम्॥ प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्य यः । उभौ तौ पापनिर्मुक्तौ दुर्गतिं नैव गच्छतः॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं गारुडं किल । धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्॥

(गरुडपुराण प्रेतकल्प फलश्रुति २, ६, १०)

वास्तवमें गरुडपुराण-सारोद्धारकी समस्त कथाओं और उपदेशोंका सार यह है कि हमें आसक्तिका त्यागकर वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सांसारिक बन्धनॉसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये। यह लक्ष्यप्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान अथवा भक्तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रन्थमें हुई है। मनुष्य इस लोकसे जानेके बाद अपने पारलीकिक जीवनको किस प्रकार सुख-समृद्ध एवं शान्तिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्युके बाद उस प्राणीके उद्धारके लिये पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जनोंका क्या कर्तव्य है—इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है।

इस 'गरुडपुराण-सारोद्धार'के श्रवण और पठनसे स्वाधाविक ही पुण्यलाभ तथा अन्तःकरणकी परिशुद्धि एवं भगवान्में रित तथा विषयोंसे विरित तो होती ही है साथ ही मनुष्योंको ऐहिक और पारलाँकिक हानि-लाभका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवनमें कर्तव्य-निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जनोंकी पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्यबोधका परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरम तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याणमें पूर्णतया सहायक है। आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे।

—राधेश्याम खेमका

NAMERINA

# विषय-सूची

| १-भगवान् विग्गु तथा गरुडके संवादमें गरुडपुराण-सारोद्धारका उपक्रम, पापी मनुष्योंको इस लोक तथा परलोकमें होनेवाली<br>दुर्गतिका वर्णन, दशगात्रके पिण्डदानसे यातनादेहका निर्माण                                                     | *  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| २-यममार्गकी यातनाओंका वर्णन, वैतरणां नदीका स्वरूप, यममार्गके सोलह पुरोमें क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकोंद्वारा<br>दिये गये पिण्डदानको ग्रहण करना                                                                              | 24 |
| ३-यमयातनाका वर्णन, चित्रगुप्तद्वारा श्रवणोंसे प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मके विषयमें पूछना, श्रवणोंद्वारा वह सब धर्मराजको<br>बताना और धर्मराजद्वारा दण्डका निर्धारण                                                                | 35 |
| ४-नस्क प्रदान करानेवाले पापकर्म                                                                                                                                                                                                | 86 |
| ५-कर्मविपाकवत्त मनुष्यको अनेक योनियाँ और विविध रोगोंको प्राप्ति                                                                                                                                                                | 46 |
| ६-जीवकी गर्भावस्थाका दु:ख, गर्भमें पूर्वजन्मोंके ज्ञानको स्मृति, जीवद्वारा धगवान्से अब आगे दुष्कर्मोंको न करनेकी<br>प्रतिज्ञा, गर्भवाससे बाहर आते हो वैष्णवा मायाद्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्थाकी प्रतिज्ञाको भुला देना |    |
| ७-पुत्रको महिमा, दूसरेके द्वारा दिये गये पिण्डदानादिसं प्रेतत्वसं मुक्ति—इसके प्रतिपादनमें राजा बभुवाहन तथा                                                                                                                    | 99 |
| प्रेतकी क्षचा                                                                                                                                                                                                                  | 55 |
| धमीचरणका बहिमा                                                                                                                                                                                                                 | 38 |

| ९-मरणासन व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले कृत्य                                                                               | 230         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १०-मृत्युके अनन्तरके कृत्य, शव आदि नामवाले छः पिण्डदानोंका फल, दाहसंस्कारको विधि, पञ्चकमें दाहका निषेध,                      |             |
| दाहके अनन्तर किये जानेवाले कृत्य, शिशु आदिको अन्त्येष्टिका विधान                                                             | \$ 25       |
| ११-दशगात्र-विधान                                                                                                             | 242         |
| १२-एकादशाहकृत्य-निरूपण, मृत-शब्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यमधोडशी, उत्तमबोडशी एवं<br>नारायणबलि          | <b>१</b> ६0 |
| १३-अशौचकालका निर्णय, अशौचमें निषिद्ध कर्म, सिपण्डोकरणश्राद्ध, पिण्डमेलनकी प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा<br>गयाशाद्धकी महिमा | १७५         |
| १४-यमलोक एवं यम-सभाका वर्णन, चित्रगुप्त आदिके भवनोंका परिचय, धर्मराजनगरके चार द्वार, पुण्यात्माओंका<br>धर्मसभामें प्रवेश     | 299         |
| १५-धर्मात्मा जनका दिव्यलोकोंका सुख भोगकर उत्तम कुलमें जन्म लेना, शरीरके व्यावहारिक तथा पारमार्थिक                            |             |
| दो रूपोंका वर्णन, अजपानपकी विधि, मगवत्प्राप्तिके साधनोंमें भक्तियोगकी प्रधानता                                               | 284         |
| १६-मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेकी महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसारकी दु:खरूपता तथा नश्वरता,                       |             |
| मोक्ष-धर्म-निरूपण                                                                                                            | 234         |
| १७-गरुडपुराण-प्रवणका फल                                                                                                      | २६१         |

# गरुडपुराण-सारोद्धार

## पहला अध्याय

भगवान् विष्णु तथा गरुडके संवादमें गरुडपुराण-सारोद्धारका उपक्रम, पापी मनुष्योंकी इस लोक तथा परलोकमें होनेवाली दुर्गीतका वर्णन, दशगात्रके पिण्डदानसे यातनादेहका निर्माण

धर्मदृढवद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखाद्धाः । क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयित ॥ १ ॥ नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ २ ॥ धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कन्ध (तना) है, पुराणरूपो शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान् मधुसूदनरूपो पादप -कल्पवृक्षकी जय हो ॥ १ ॥ देव-क्षेत्र नैमिषारण्यमें स्वर्गलोककी प्राप्तिको कामनासे शौनकादि ऋषियोंने (एक बार) सहस्रवर्षमें पूर्ण होनेवाला यज्ञ प्रारम्भ किया ॥ २ ॥

<sup>&</sup>quot; जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे हो भगवान् भी अपने चरणारविन्दोंमें आश्रय देकर सबको रक्षा करते हैं, इसीलिये भगवान् मधुसूदनको यहाँ पादप (पद्भ्यां चरणाभ्यां पाति रक्षतीति पादप:)—वृक्षकी उपमा दो गयी है।

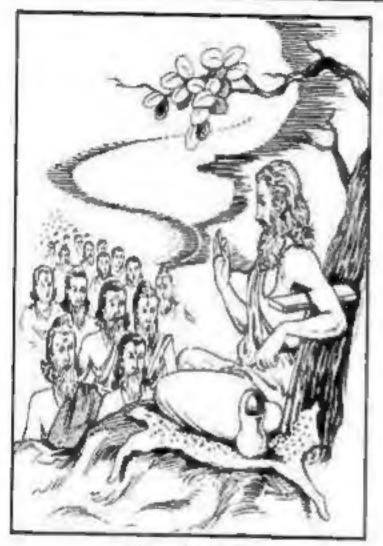

महामुनि सृतजी एवं ऋषिगण

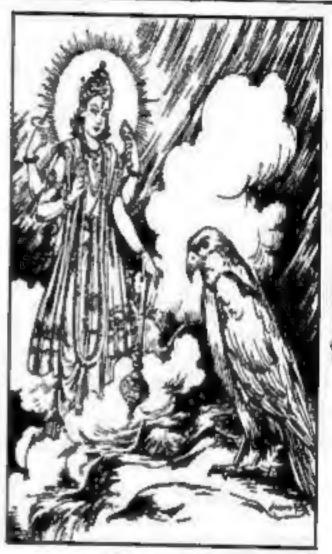

धगवान धीविष्णु एवं पक्षिराज गरुड

वृता अध्यव

3

एकदा मुनयः सर्वे प्रातर्हुतहुताग्नयः। सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्॥ ३॥ एक समय प्रातःकालके हवनादि कृत्योंका सम्पादन करके उन सभी मुनियोंने सत्कार किये गये आसनासीन सूतर्जी महाराजसे आदरपूर्वक यह पृछा—॥ ३॥

ऋषव ऊनुः

कथितो भवता सम्यग्देवपार्गः सुखप्रदः। इदानीं श्रोतुमिच्छामो यमपार्गं भयप्रदम्॥४॥
तथा संसारदुःखानि तत्क्लेशक्षयसाधनम्। ऐहिकामुष्मिकान् क्लेशान् यथावद्वक्तुमहिस॥५॥
ऋषियोंने कहा—(हे सूतजो महाराज!) आपने सुख देनेवाले देवमार्गका सम्यक् निरूपण किया है। इस समय हम
लोग भयावह यममार्गके विषयमें सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुःखोंको और उस क्लेशके विनाशक साधनको तथा
इस लोक और परलोकके क्लेशोंको यथावत् वर्णन करनेमें समर्थ हैं [अतः उसका वर्णन कीजिये]॥४-५॥

सूत उवाच

शृणुध्वं भो विवक्ष्यामि यममार्गं सुदुर्गमम्। सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्॥६॥
यथा श्रीविष्णुना प्रोक्तं वैनतेयाय पृच्छते। तथैव कथिययामि संदेहच्छेदनाय वः॥७॥
सूतजी बोले—हे मुनियो! आप लोग सुनें। मैं अत्यन्त दुर्गम यममार्गके विषयमें कहता हूँ, जो पुण्यातमाजनोंके
लिये सुखद और पापियोंके लिये दुःखद है। गरुडजीके पूछनेपर भगवान् विष्णुने (उनसे) जैसा कुछ कहा था,
मैं उसी प्रकार आप लोगोंके संदेहकी निवृत्तिके लिये कहूँगा॥६-७॥

कदाचित् सुखमासीनं वैकुण्ठं श्रीहरिं गुरुम्। विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ विनतासुतः॥८॥ किसी समय वैकुण्ठमें सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरिसे विनतापुत्र गरुडजीने विनयसे झुककर पूछा—॥८॥

गरुड उवाच

भक्तिमार्गो बहुविधः कथितो भवता मम। तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुक्तमा॥ १॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्गं भयंकरम्। त्वद्भक्तिविमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्॥ १०॥ सुगमं भगवत्राम जिह्वा च वशवर्तिनी। तथापि नरकं यान्ति धिग् धिगस्तु नराधमान्॥ ११॥ अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां या गतिर्भवेत्। यममार्गस्य दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति हि॥ १२॥

गरुडजीने कहा—हे देव! आपने भिक्तमार्गका अनेक प्रकारसे मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तोंको प्राप्त होनेवाली उत्तम गितके विषयमें भी कहा है। अब हम भयंकर यममार्गके विषयमें सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भिक्तसे विमुख प्राणी वहीं (नरकमें) जाते हैं॥ ९-१०॥ भगवान्का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है, जिह्वा प्राणीके अपने वशमें है तो भी लोग नरकको जाते हैं, ऐसे अधम मनुष्योंको बार-बार धिक्कार है। इसिलये हे भगवन्! पापियोंको जो गित प्राप्त होती है तथा यममार्गमें जैसे वे अनेक प्रकारके दु:ख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें॥ ११-१२॥

श्रीधगवानुवाच

वक्ष्येऽहं शृणु पक्षीन्द्र यसमार्गं च येन ये । नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदम्॥ १३॥

#### स्ता अध्यान

श्रीभगवान् बोले—हे पक्षीन्द्र! सुनो, मैं उस यममार्गके विषयमें कहता हूँ, जिस मार्गसे पापीजन नरककी यात्रा करते हैं और जो सुननेवालोंके लिये भी भयावह है॥१३॥

ये हि पापरतास्ताक्ष्यं दयाधर्मविवर्जिताः । दुष्टसङ्गाश्च सच्छास्त्रसत्संगतिपराङ्मुखाः ॥ १४॥ आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । आसुरं भावमापत्रा दैवीसम्पद्विवर्जिताः ॥ १५॥ अनेकिवित्तविभान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिम् । पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम् ॥ १७॥ पापिनामैहिकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु । ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम् ॥ १८॥ हे ताक्ष्यं । जो प्राणी सदा पापपरायण हैं, दया और धर्मसे रहित हैं, जो दुष्ट लोगोंकी संगतिमें रहते हैं, सत्-शास्त्र और सत्संगतिसे विमुख हैं; जो अपनेको स्वयंप्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मानके मदसे चूर हैं, आसुरी शक्तिको प्राप्त हैं तथा दैवी सम्पत्तिसे रहित हैं; जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होनेसे भ्रान्त हैं, जो

शास्त्र और सत्संगतिसे विमुख हैं; जो अपनेको स्वयंप्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मानके मदसे चूर हैं, आसुरी शिक्को प्राप्त हैं तथा दैवों सम्पत्तिसे रिहत हैं; जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक होनेसे भ्रान्त हैं, जो मोहके जालमें फँसे हैं और कामनाओंके भोगमें ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरकमें गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दु:खपूर्वक यम-यातना प्राप्त करते हैं॥ १४—१७॥ पापियोंको इस लोकमें जैसे दु:खकी प्राप्ति होती है और मृत्युके पश्चात् वे जैसी यमयातनाको प्राप्त होते हैं, उसे सुनो॥ १८॥

सुकृतं दुष्कृतं वाऽपि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितम्। कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चिद् व्याधिः प्रजायते॥ १९॥ आधिव्याधिसमायुक्तं जीविताशासमुत्सुकम्। कालो बलीयानिहवदज्ञातः प्रतिपद्यते॥ २०॥ तत्राप्यजातनिर्वेदो प्रियमाणः स्वयम्भृतैः। जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे॥ २१॥ आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्। आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः॥ २२॥ वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः। कासश्चासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते॥ २३॥

यथोपार्जित पुण्य और पापके फलोंको पूर्वमें भोगकर कर्मके सम्बन्धसे उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है।। १९॥ आधि (मानसिक रोग) और व्याधि (शारीरिक रोग)-से युक्त तथा जीवनधारण करनेकी आशासे उत्कण्ठित उस व्यक्तिकी जानकारीके बिना ही सर्पकी भाँति बलवान् काल उसके समीप आ पहुँचता है।। २०॥ उस मृत्युकी सम्प्राप्तिकी स्थितिमें भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण-पोषण किया था, उन्होंके द्वारा उसका भरण-पोषण होता है, वृद्धावस्थाके कारण विकृत रूपवाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घरमें अवमाननापूर्वक दी हुई वस्तुको कुत्तेकी भाँति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मन्दाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएँ कम हो जाती हैं।। २१-२२॥ प्राणवायुके बाहर निकलते समय आँखें उलट जाती हैं, नाडियाँ कफसे रुक जाती हैं, उसे खाँसी और श्वास लेनेमें प्रयुव करना पड़ता है तथा कण्ठसे घुर्-घुर्-से शब्द निकलने लगते हैं॥ २३॥

#### पहला अध्याप

शयानः परिशोचिद्धः परिवीतः स्वबन्धिभः। वाच्यमानोऽपि न बूते कालपाशवशंगतः॥ २४॥
एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माऽजितेन्द्रियः। ग्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तथीः॥ २५॥
तिस्मन्ननक्षणे तार्क्ष्यं दैवी दृष्टिः प्रजायते। एकीभूतं जगत्सर्वं न किंचिद्वक्तुमीहते॥ २६॥
विकलेन्द्रियसंघाते चैतन्ये जडतां गते। प्रचलन्ति ततः प्राणा याम्यैर्निकटवर्तिभिः॥ २७॥
स्वस्थानाच्चिलते श्वासे कल्पाख्यो ह्यातुरक्षणः। शतवृश्चिकदंष्ट्रस्य या पीडा साऽनुभूयते॥ २८॥
फेनमुद्रिरते सोऽथ मुखं लालाकुलं भवेत्। अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः॥ २९॥
चिन्तामग्र स्वजनोंसे घरा हुआ तथा सोया हुआ वह (व्यक्ति) कालपाशके वशीभूत होनेके कारण बुलानेपर
नि वोलता॥ २४॥ इस प्रकार कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही निरन्तर लगा रहनेवाला, अजितेन्द्रिय व्यक्ति
अन्तमें) रोते-बिलावते बन्ध-बान्धवोंके बीच उत्कर वेटनाये संनाणन्य होकर पर जाता है॥ २५॥ हे गरुड। उस

भी नहीं बोलता॥ २४॥ इस प्रकार कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही निरन्तर लगा रहनेवाला, अजितेन्द्रिय व्यक्ति (अन्तमें) रोते-बिलखते बन्धु-बान्धवोंके बीच उत्कट वेदनासे संज्ञाशून्य होकर मर जाता है॥ २५॥ हे गरुड! उस अन्तिम क्षणमें प्राणीको व्यापक (दिव्य) दृष्टि प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वह लोक-परलोकको एकत्र देखने लगता है। अतः चिकत होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता॥ २६॥ यमदूतोंके समीप आनेपर सभी इन्द्रियों विकल हो जाती हैं, चेतना जडीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं॥ २७॥ आतुरकालमें प्राणवायुके अपने स्थानसे चल देनेपर एक क्षण भी एक कल्पके समान प्रतीत होता है और सौ विच्छुओंके डंक मारनेसे जैसी पीडा होती है, वैसी पीडाका उस समय (उसे) अनुभव होने लगता है॥ २८॥ वह मरणासन्त व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लारसे भर जाता है। पापीजनोंके प्राणवायु अधोद्वार (गुदामार्ग)-से निकलते हैं॥ २९॥

यमदूती तदा प्राप्ती भीमी सरभसेक्षणी। पाशदण्डधरी नग्नी दन्तैः कटकटायिती॥ ३०॥ अर्झकेशी काककृष्णी वक्रतुण्डी नखायुधी। स दृष्टा त्रस्तहृदयः सकृन्यूत्रं विमुञ्जति॥ ३१॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो हाहा कुर्वन् कलेवरात्। तदैव गृहाते दूतैर्याम्यैः पश्यन् स्वकं गृहम्॥ ३२॥ यातनादेहमावृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात्। नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा॥ ३३॥ तस्यैवं नीयमानस्य दृताः संतर्जयन्ति च। प्रवदन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः॥ ३४॥ उस समय दोनों दाशोंमें प्राप्त स्वैत स्वर्ण क्रिये उस स्वैतिको जनकारे क्राप्ति प्राप्त भ्रमा

उस समय दोनों हाथोंमें पाश और दण्ड धारण किये, नग्न, दाँतोंको कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रवाले यमके दो भयंकर दूत समीपमें आते हैं॥ ३०॥ उनके केश ऊपरकी ओर उठे होते हैं, वे कौएके समान काले होते हैं और टेढ़े मुखवाले होते हैं तथा उनके नख आयुधकी भाँति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदयवाला वह मरणासन्न प्राणी मल-मूत्रका विसर्जन करने लगता है॥ ३१॥ अपने पाञ्चभौतिक शरीरसे हाय-हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतोंके द्वारा पकड़ा हुआ वह अङ्गुष्ठमात्र प्रमाणका पुरुष अपने घरको देखता हुआ यमदूतोंके द्वारा यातनादेहसे दक करके गलेमें बलपूर्वक पाशोंसे बाँधकर सुदूर यममार्गपर यातनाके लिये उसी प्रकार ले जाया जाता है, जिस प्रकार राजपुरुष दण्डनीय अपराधीको ले जाते हैं॥ ३२-३३॥ इस प्रकार ले जाये जाते हुए उस जीवको यमके दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकोंके तीव्र भयका पुन:-पुन: वर्णन करते हैं (सुनाते हैं)—॥ ३४॥

शीघं प्रचल दुष्टात्मन् यास्यमि त्वं यमालयम् । कुम्भीपाकादिनरकांस्त्वां नयावोऽद्यमा चिरम्॥ ३५॥

पहला अध्याय





भयंकर यमदूत

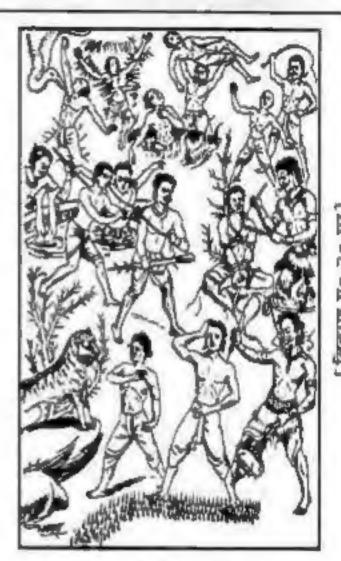

यममार्गकी यातना

[यमदूत कहते हैं—] रे दुष्ट! शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुम्भीपाक आदि नरकोंमें शीघ्र ही ले जायँगे।। ३५॥

एवं वाचस्तदा शृण्वन् बन्धूनां रुदितं तथा। उच्चैहिहिति विलपंस्ताङ्यते यमिकङ्कौः॥ ३६॥ तयोर्निर्भित्रहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथुः । पथि श्रिभिर्भक्ष्यमाण आर्तोऽघं स्वमनुस्मरन्॥ ३७॥

क्षुनृद्परीतोऽर्कदवानलानिलैः संतप्यमानः पश्चि तप्तबालुके। कृच्छ्रेण पृष्ठे कशया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके॥ ३८॥

तत्र तत्र यतञ्जान्तो मूर्च्छितः पुनरुत्थितः। यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्॥ ३९॥

इस प्रकार यमदूर्तोंकी वाणी तथा बन्धु-बान्धवोंका रुदन सुनता हुआ वह जीव जोरसे हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूर्तोंके द्वारा प्रताडित किया जाता है ॥ ३६ ॥ यमदूर्तोंकी तर्जनाओंसे उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह काँपने लगता है, रास्तेमें उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापोंका स्मरण करता हुआ वह पीडित जीव (यममार्गमें) चलता है ॥ ३७ ॥ भूख और प्याससे पीडित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु (-के झोंकों)-से संतह होते हुए और यमदूर्तोंके द्वारा पीठपर कोड़ेसे पीटे जाते हुए उस जीवको तभी हुई बालुकासे पूर्ण तथा विश्रामरहित और जलरहित मार्गपर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाईसे चलना पड़ता है ॥ ३८ ॥ थककर जगह-जगह गिरता और मूर्च्छित होता हुआ वह पुन: उठकर पापोजनोंकी भाँति अन्धकारपूर्ण यमलोकमें ले जाया जाता है ॥ ३९ ॥

पहला अध्याय

99

त्रिभिर्मुहूर्तेद्वांभ्यां वा नीयते तत्र मानवः। प्रदर्शयन्ति दूतास्ताः घोरा नरकयातनाः॥ ४०॥ मुहूर्तमात्रात् त्वरितं यमं वीक्ष्य भयं पुमान्। यमाज्ञया समं दूतैः पुनरायाति खेचरः॥ ४१॥ आगम्य वासनाबद्धो देहमिच्छन् यमानुगैः। धृतः पाशेन रुदित क्षुनृङ्भ्यां परिपीडितः॥ ४२॥ दो अथवा तीन मुहूर्तमें वह मनुष्य वहाँ पहुँचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरकयातनाओंको दिखाते हैं॥ ४०॥ मुहूर्तमात्रमें यमको और नारकीय यातनाओंके भयको देखकर वह व्यक्ति यमकी आज्ञासे आकाशमार्गसे यमदूतोंके साथ पुनः इस लोक (मनुष्यलोक)-में चला आता है॥ ४१॥ मनुष्यलोकमें आकर अनादि वासनासे बद्ध वह जीव देहमें प्रविष्ट होनेकी इच्छा रखता है, किंतु यमदूतोंद्वारा पकड़कर पाशमें बाँध दिये जानेसे भूख और प्याससे अत्यन्त पीडित होकर रोता है॥ ४२॥

भुङ्के पिण्डं सुतैर्दत्तं दानं चातुरकालिकम् । तथापि नास्तिकस्तार्क्ष्यं तृप्तिं याति न पातकी ॥ ४३ ॥ पापिनां नोपितष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाञ्चलिः । अतः श्रुद्व्याकुत्ता यान्ति पिण्डदानभुजोऽपि ते ॥ ४४ ॥ भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिण्डदानिववर्जिताः । आकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिताः ॥ ४५ ॥ हे ताक्ष्यं ! वह पातकी प्राणी पुत्रोंसे दिये हुए पिण्ड तथा आतुरकालमें दिये हुए दानको प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिकको तृप्ति नहीं होती ॥ ४३ ॥ पुत्रादिके द्वारा पापियोंके उद्देश्यसे किये गये श्राद्ध, दान तथा जलाञ्चलि उनके पास उहरती नहीं । अतः पिण्डदानका भोग करनेपर भी वे क्षुधासे व्याकुल होकर (यममार्गमें) जाते हैं ॥ ४४ ॥ जिनका

पिण्डदान नहीं होता, वे प्रेनम्थमें होकर कल्पपर्यन्न निजंन बनमें बहुन दु.खो होकर भ्रमण करते रहते हैं । ४५ । नाभुक्तं क्षीयने कर्म कल्पकोटिश्नतैरिय । अभुक्त्वा पातनां जन्नुर्मानुष्यं लभते न हि ॥ ४६ ॥ अतो दद्यात् सुतः पिण्डान् दिनेषु दशम् द्विज । प्रत्यहं ते विभाज्यन्ते चतुर्भागैः खगोन्तम ॥ ४७ ॥ भागद्वयं तु देहस्य पृष्टिदं भूतपञ्चके । तृतीयं यमदूतानां चतुर्थं सोपजीवति ॥ ४८ ॥ अहोरात्रेश्च नविभः प्रेतः पिण्डमवाप्नुयात् । जन्नुर्निष्यन्नदेहश्च दशमे बलमाप्नुयात् ॥ ४९ ॥ दग्धे देहे पुनर्देहः पिण्डेकत्पद्यते खग । हस्तमात्रः पुमान् येन पथि भुंके शुभाशुभम् ॥ ५० ॥

सैकड़ों करोड़ कल्य बीत जानेपर भी बिना भीग किये कर्मफलका नाश नहीं होता और जबतक वह पापी जीव याननाओंका भीग नहीं कर लेना, तबनक उसे मनुष्य-शर्गर भी प्राप्त नहीं होता॥ ४६ । हे पक्षी! इसलिये पुत्रको चाहिये कि वह दस दिनोंनक प्रनिद्दन पिण्डदान करे । हे पिक्षश्रेष्ठ! वे पिण्ड प्रनिद्दिन चार भागोमें विभक्त होते हैं। उनमें दो भाग नो प्रेनके देहके पञ्चभृतोंको पृष्टिके लिये होते हैं, तीसरा भाग यमदूनोंको प्राप्त होता है और चौथे भागसे उस जोवको आहार प्राप्त होता है ॥ ४७-४८ । नौ रात दिनोंसे पिण्डको प्राप्त करके प्रेतका शरीर बन जाता है और दसवें दिन उसमें बलको प्राप्त होती है ॥ ४९ । हे खग! मृत व्यक्तिके देहके जल जानेपर पिण्डके द्वारा पुन: एक हाथ लम्बा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी (यमलोकके) रास्तेमें शुभ और अशुभ कमोंके फलको भोगता है ॥ ५०॥

#### पहला अध्याय

**₹**3

प्रथमेऽहिन यः पिण्डस्तेन मूर्धा प्रजायते। ग्रीवास्कन्धौ द्वितीयेन तृतीयाद्ध्दयं भवेत्॥ ५१॥ चतुर्थेन भवेत् पृष्ठं पञ्चमानाभिरेव च। षष्ठे च सप्तमे चैव कटी गृहां प्रजायते॥ ५२॥ करुशाप्टमे चैव जान्वङ्शी नवमे तथा। नविभिर्देहमासाद्य दशमेऽहि क्षुधा तृषा॥ ५३॥ पिण्डजं देहमाश्रित्य क्षुधाविष्टस्तृषार्दितः। एकादशं द्वादशं च प्रेतो भुङ्गे दिनद्वयम्॥ ५४॥ त्रयोदशेऽहिन प्रेतो यन्त्रितो यमिकङ्कारः। तस्मिन् मार्गे व्रजत्येको गृहीत इव मर्कटः॥ ५५॥ घडशीतिसहस्त्राणि योजनानां प्रमाणतः। यममार्गस्य विस्तारो विना वैतरणीं खग॥ ५६॥

पहले दिन जो पिण्ड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिनके पिण्डसे ग्रीवा (गरदन) और स्कन्य (कंधे) तथा तीसरे पिण्डसे हृदय बनता है। ५१। चीथे पिण्डसे पृष्ठभाग (पीठ), पाँचवेंसे नाभि, छठे तथा सातवें पिण्डसे क्रमण: किट (कमर) और गृह्याङ्ग उत्पन्न होते हैं॥५२॥ आठवें पिण्डसे कर (जाँघें) और नौवें पिण्डसे जानु (घुटने) तथा पर बनते हैं। इस प्रकार नौ पिण्डांसे देहको प्राप्त करके दसवें पिण्डसे उसकी क्षुधा और तृपा (भूख-प्यास)—ये दोनों जाग्रन् होतो हैं।५३॥ इस पिण्डक शरीरको ग्राप्त करके भूख और प्याससे पीडित जीव ग्यारहवें तथा बारहवें—दो दिन भोजन करना है॥५४। तरहवें दिन यमदूनोंके द्वारा बन्दरकी तरह बँधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यममार्गमें जना है॥५४॥ हे खग (मार्गमें मिलनेवाली) वैतरणीको छोड़कर यमलोकके मार्गकी दूरीका प्रमाण छिवासी हजार योजन है। ५६॥

अहन्यहिन वै प्रेतो योजनानां शतद्वयम्। चत्वारिशत् तथा सप्त दिवारात्रेण गच्छति॥५७॥
अतीत्य क्रमशो मार्गे पुराणीमानि षोडशः। प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकी जनः॥५८॥
सौम्यं सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धवंशैलागमौ क्रौञ्चं कूरपुरं विचित्रभवनं बह्वापदं दु.खदम्।
नानाक्रन्दपुरं सुनप्तभवनं गैद्रं पयोवर्षणं शीताद्धं बहुभीति धर्मभवनं याम्यं पुरं चाग्रतः॥५९॥
याम्यपाशैर्थृतः पापी हाहेति प्ररुदन् पथि। स्वगृहं तु परित्यन्य पुरं याम्यमनुक्रजेत्॥६०॥
इति मरुडपुराणं सार्गद्धारं पापिनार्थहिकापुष्यिकद् खनिक्ष्मणं नाम प्रथमोऽध्यायः॥१॥

PONCY 🛊 PONCY

वह प्रेत प्रतिदिन रात दिनमें दो मौ मैंतानीस योजन चलता है॥ ५७। मार्गमें आये हुए इन सोलह पुरों (नगरों) - को पार करके पातको व्यक्ति धर्मगजके भवनमें जाता है। (१) सौम्यपुर, (२) सौरिपुर, (३) नगेन्द्रभवन, (४) गन्धर्वपुर, (५) शैलागम, (६) क्रीश्चपुर, (७) कृत्यपुर, (८) विचित्रभवन, (१) बहुत्पदपुर, (१०) दु खुदपुर, (११) नानाक्रन्दपुर, (१२) मृतसभवन, (१३) रौद्रपुर, (१४) पयोवर्षणपुर, (१५) शीताह्यपुर तथा (१६) बहुभीतिपुरको पार करके इनके आगे यमपुरीमें धर्मगजका भवन स्थित है। ५८-५९। यमराजके दृतोंके पाशोंसे वैधा हुआ पापी जीव रास्तेभर हाहाकार करना—रोता हुआ अपने चरको छोड करके यमपुरीको जाता है॥ ६०।, ॥ इस प्रकार गण्डपुराणके अन्तर्गन सार्गद्वणमें 'पापवर्णकं इस लाक स्था पानोकके दृन्धका निरूपण' नामका पहला अध्याय पूरा हुआ॥ १॥

FORT # FORM

## दूसरा अध्याय

यममार्गकी यातनाओंका वर्णन, वैतरणी नदीका स्वरूप, यममार्गके सोलह पुरोंमें क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकोंद्वारा दिये गये पिण्डदानको ग्रहण करना

गुरुड उवाच

कीदृशो यमलोकस्य पन्था भवति दु.खदः। तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव॥ १॥ गरुडजीने कहा—हे केशव। यमलोकका मार्ग किम प्रकार दु खदायी होता है। पापीलोग वहाँ जिस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइये॥१॥

#### श्रोभगवानुवाच

यममार्ग महहु:खप्रदं ते कथयाम्यहम्। मम भक्तोऽपि तच्छुना त्यं भविष्यसि कम्पितः ॥ २ ॥ वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः। यस्मिन् मार्गे न चात्राद्यं येन प्राणान् समुद्धोत्॥ ३ ॥ न जलं दृश्यते क्वापि तृषितोऽतीव यः पिखेन्। तप्यन्ते द्वादणादिन्याः प्रलयान्ते यथा खग॥ ४ ॥ श्रीभगवान् बोले—हे गरुड। महान् दु ख प्रदान करनेवाले यसमार्गके विषयमें मैं तुमसे कहना हूँ मेरा भक्त होनेपर भी तुम उसे मुनकर काँप उठोगे. २। यसमार्गमें वृक्षकी द्वाया नहीं है, जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यममार्गमें अन्त आदि भी नहीं हैं, जिनसे कि वह अपने प्राणोक्षी रक्षा कर सके। ३॥ वहाँ कहीं जल भी नहीं

दीखना, जिसे अत्यन्त तृषानुर वह (जीव) पी सके। वहाँ प्रलयकालको भौति वारहों सूर्य तपते रहते हैं । ४॥
तिस्मन् गच्छिति पापात्मा शीनवातेन पीडित:। कण्टकैर्विच्यते क्वािप क्विचत्सपैमेहाविषै:॥ ५॥
सिहिव्यिधै: श्विभिचौरिर्भक्ष्यते क्वािप पापकृत्। वृश्चिकैर्दंश्यने क्वािप क्विचह्यति विह्वना॥ ६॥
तत: क्विच्यहाचोरमिसपत्रवनं महन्। योजनानां सहस्रे द्वे विस्तारायामत: स्मृतम्॥ ७॥
उस मार्गमें जाता हुआ पापी कभी वर्फाली हवासे पीडित होता है तथा कभी काँटे चुभते हैं और कभी
महाविषधर सपौंके द्वारा डाँसा जाता है॥ ५॥ (वह) पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तोंद्वारा खाया जाता

है, कहीं विच्छुओंद्वारा डँसा जाता है और कहीं उसे आगसे जलाया जाता है ॥ ६ ॥ तब कहीं अति भयंकर महान् असिपत्रवन नामक नरकमें वह पहुँचता है, जो दो हजार योजन विस्तारवाला कहा गया है ॥ ७ ॥ स्वाकोलकारवाणावाणांकारा

काकोलूकवटगृधसरघादंशसंकुलभ् । सदावागिन च तत्पत्रैश्छिन्नभिन्नः प्रजायते॥ ८॥ क्रचित् पतत्यन्थकूपे विकटात् पर्वतात् क्रचित्। गच्छते क्षुरधारासु शंकूनामुपरि क्रचित्॥ १॥ स्खलत्यन्थे तमस्युग्रे जले निपतित क्रचित्। क्रचित् पङ्कालौकाळ्ये क्रचित् संतप्तकर्दमे॥ १०॥

वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों (पक्षिविशेषों), गोधों, सरधों तथा डाँसोंसे व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है, असिपत्रके पनोंसे वह (जीव) उस वनमें छिन्न भिन्न हो जाता है॥८। कहीं अंधे कुँएमें गिरता है, कहीं विकट पर्वनसे गिरता है, कहीं छूरेकी धारपर चलता है तो कहीं कीलोंके ऊपर चलता है॥९॥

दूसरा अध्याय

\$13

कहीं घने अन्यकारमें गिरता है, कहीं उग्र (भय उत्पन्न करनेवाले) जलमें गिरता है, कहीं जींकोंसे भरे हुए कीचड़में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़में गिरता है॥१०॥

संतप्तवालुकाकीणें ध्यातताग्रमये क्रचित् । क्रचिदङ्गारराशौ च पहाधूपाकुले क्रचित् ॥ ११ ॥ क्रचिदङ्गारवृष्टिश्च शिलावृष्टिः सवज्ञका । रक्तवृष्टिः शस्त्रवृष्टिः क्रचिदुष्णाम्बुवर्षणम् ॥ १२ ॥ क्षारकर्दमवृष्टिश्च महानिम्नानि च क्रचित् । वप्रप्ररोहणं क्रापि कन्दरेषु प्रवेशनम् ॥ १३ ॥

कहीं तपी हुई बालुकासे व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगारकी राशि और कहीं अत्यधिक धुएँसे भरे हुए मार्गपर उसे चलना पड़ता है॥ ११॥ कहीं अंगारकी वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरनेके साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्तकी, कहीं शस्त्रकी और कहीं गर्मजलकी वृष्टि होती है। १२॥ कहीं खारे की चड़की वृष्टि होती है, (मार्गमें) कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत-शिखरोंकी चढ़ाई है और कहीं कन्दराओं में प्रवेश करना पड़ता है॥ १३॥

गाढान्थकारस्तत्रास्ति दुःखारोहशिलाः क्वचित्। पूयशोणितपूर्णाश्च विष्ठापूर्णहदाः क्वचित्॥ १४॥ मार्गमध्ये वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी। सादृष्ट्वादुःखदाकिं वा यस्या वार्ता भयावहा॥ १५॥ शतयोजनविस्तीणां पूयशोणितवाहिनी। अस्थिवृन्दतटा दुर्गा मांसशोणितकर्दमा॥ १६॥ वहाँ (मार्गमें) कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुःखसे चढ़ी जानेयोग्य शिलाएँ हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा

विष्ठासे भरे हुए तालाव हैं । १४। (यम) मार्थके बीचोबीच अत्यन उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखनेपर दु-खदायिनी हो तो क्या आक्षर्य र उसकी बार्ता ही भय पैटा करनेवाली है॥ १५। वह सौ योजन चौड़ी है, उसमें पृथ (पीब-मबद) और शोणिन (रक्त) बहने रहने हैं। हड्डियोंके समूहसे तट बने हैं अर्थात् उसके तटपर हड्डियोंका हेर लगा रहना है। माम और रक्तके कीचड़वाली वह (नदी) दु:खसे पार की जानेवाली है॥ १६॥

अगाधा दुस्तरा पापै: केशशंवालदुर्गमा। महाग्राहममाकीणां घोरपक्षिशतंवृंता॥१७॥
आगतं पापिनं दृष्टा ज्वालाधूमममाकुला। क्रथ्यते सा नदी ताक्ष्यं कटाहान्तर्धृतं यथा॥१८॥
कृमिभिः संकुला घोरैः सूचीवक्तः समन्तनः। वद्रनुण्डेमंहागृधेर्वायसैः परिवारिता॥१९॥
शिश्रुमारैश्च मकर्रेजलीकामत्स्यकच्छपैः। अन्यैर्जलस्थेर्जावेश्च पूरिता मांसभेदकैः॥२०॥
पतितास्तत्प्रवाहे च कन्दन्ति वहुपापिनः। हा भ्रातः पुत्र तातेति प्रलपन्ति पुहुर्मुहः॥२१॥
सुधिताम्तृषिताः पापाः पिवन्ति किल शोणितम्। सा सरिद्रुधिरापूरं वहन्ती फेनिलं बहु॥२२॥
महाघोरातिगर्जन्ती दुर्निरीक्ष्या भयावहा। तस्या दर्शनमात्रेण पापाः स्युर्गतचेतनाः॥२३॥
अधाह गहरी और पापियोके द्वार दु. खपूर्वक पर की जानेवाली वह नदी केशक्त्यी सेवारसे भरी होनेके कारण
दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों (घड़ियालों)—से व्यक्त है और सैकड़ों प्रकारके घोर पक्षियोंसे आवृत है। १७॥
है गरुड! आये हुए पार्गको देखकर वह नदी ज्वाला और धूमसे भरकर कड़ाहमें रखे घृतकी भौति खौलने लगती

दूमरा अध्याव

19

है॥१८। वह नदी सूईके समान मुखवाले भयानक कीड़ोंसे चारों ओर व्यान है। वज़के समान चींचवाले बड़े-बड़े गीध एवं कौओंसे धिरी हुई है। १९॥ वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर-जीवोंसे भरी पड़ी है। २०॥ उसके प्रवाहमें गिरे हुए बहुत-से पापी रोते चिल्लाते हैं और है भाई, हा पुत्र!, हा तात!—इस प्रकार कहते हुए वार-बार विलाप करते हैं॥२१॥ भूख और प्याससे व्याकुल होकर पापी जीव रक्तका पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्तके प्रवाहसे व्याम, महाधोर, अन्यन्त गर्जना करनेवाली, देखनेमें दु:ख पैदा करनेवाली तथा भयावह है। उसके दश्तमात्रसे पापी चेतनाशून्य हो जाते हैं॥२२-२३॥

बहुवृश्चिकसंकीर्णा सेविता कृष्णपन्नगैः। तन्मध्ये पतितानां च त्राता कोऽपि न विद्यते॥ २४॥ आवर्तशतसाहस्त्रैः पाताले यान्ति पापिनः। क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादुपरिवर्तिनः॥ २५॥ पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग। न पारं दृश्यते तस्या दुस्तरा बहुदुःखदा॥ २६॥

बहुत-से विच्छू तथा काले सपौँसे व्याप्त उस नदोके बीचमें गिरे हुए पापियोंकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है , २४। उसके सैकड़ों, हजारों भैंबरोंने पड़कर पापी परालमें चले जाते हैं। क्षणभर पातालमें रहते हैं और एक क्षणमें ही ऊपर चले आते हैं॥ २५॥ हे खग! वह नदी पापियोंके गिरनेके लिये ही बनायी गयी है। उसका पार नहीं दोखता, वह अत्यन्त दु:खपूर्वक तरनेयोग्य तथा बहुन दु:ख देनेवाली है। २६।

एवं बहुविधक्लेशे यममार्गेऽतिदुःखदे । क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः ॥ २७॥

पाशेन चन्त्रिताः केचित् कृष्यमाणास्तथांकुशैः । शस्त्राग्रैः पृष्ठतः प्रोतैनीयमानाश्च पापिनः ॥ २८॥ नासाग्रपाशकृष्टाश्च कर्णपाशैस्तथापरे । कालपाशैः कृष्यमाणाः कार्कः कृष्यास्तथापरे॥ २९॥

इस प्रकार बहुन प्रकारके क्लेशोमे ज्याम अत्यन दु-खप्रद यममार्गमें रोते-चिल्लाते हुए दु.खो पापी जाते हैं। २७। कुछ पापी पाशसे बंधे होते हैं. कुछ अंकुशमें फँसाकर खींचे जाते हैं, और कुछ शस्त्रके अग्रभागसे पीटमें छेदते हुए ले जाये जाते हैं। २८॥ कुछ नाकके अग्रभागमें लगे हुए पाशसे और कुछ कानमें लगे हुए पाशसे खींचे जाते हैं। कुछ कालपाशमें खींचे जाते हैं। कुछ कालपाशमें खींचे जाते हैं। २९॥

ग्रीवाबाहुषु पादेषु बद्धाः पृष्ठे च शृहुर्तः। अयोभारचयं कैचिद्धहन्तः पिथ यान्ति ते॥ ३०॥ यमदूर्तर्महाघोरस्ताङ्यमानाश्च मुद्गरैः। वमन्तो रुधिरं वक्त्रात् तदेवाश्निन्त ते पुनः॥ ३१॥ शोचन्तः स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छिन्त जन्तवः। अनीव दुःखसम्पन्नाः प्रयान्ति यममन्दिरम्॥ ३२॥ वे पापी गरदन, हाथ तथा परमें जंजीरसे वैधे हुए तथा अपनी पीटपर लोहेके भारको होते हुए मार्गपर चलते हैं। ३०॥ अन्यन्त घोर यमदूर्तिके द्वारा मुद्गरोंसे पीटे जन्ते हुए वे मुखसे रक्त वमन करते हुए तथा वमन किये हुए रक्तको पुनः पीते (हुए जाते) हैं॥ ३१॥ (उस समय) अपने दुःकर्मौको सोचते हुए प्राणी अत्यन्त ग्लानिका अनुभव करते हैं और अतीव दुःखित होकर यमलोकको जाते हैं॥ ३२॥

तथापि स वजन् मार्गे पुत्र पौत्र इति व्वन्। हा हेति प्रसदन् नित्यमनुनप्यति मन्दधीः॥ ३३॥

- sa .

महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते। तत्प्राप्य न कृतो धर्मः कीदृशं हि मया कृतम्॥ ३४॥ मया न दत्तं न हुतं हुताशने तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिताः। न तीर्थसेवा विहिता विधानतो देहिन् क्वचित्रस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ३५॥

इस प्रकार यममार्गमें जाना हुआ वह मन्द्रवृद्धि प्राणी हा पुत्र! हा पीत्र! इस प्रकार पुत्र और पीत्रोंको पुकारते हुए, हाय-हाय इस प्रकार विलाप करने हुए पश्चानापको ज्वालामे जलना रहना है। ३३। (वह विचार करता है कि) महान् पुण्यके सम्बन्धसे मनुष्य-जन्म प्राप्त होना है, उसे प्राप्तकर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, यह मैंने क्या किया। ३४। मैंने दान दिया नहीं, अग्रिमें हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओंकी भी पूजा की नहीं विधि विधानसे तीर्धमेवा की नहीं, अग्रि हे जीव! जो तुमने किया है, उसीका फल भोगो॥ ३५।

न पूजिता विप्रगणाः सुरापगा न चाश्चिताः सत्पुरुषा न सेविताः। परोपकारो न कृतः कदाचन देहिन् क्वचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ३६॥ जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे। गोविप्रवृत्त्यर्थमकारि नाण्वपि देहिन् क्वचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ३७॥

(हे देही। तुमने) ब्राह्मणोंकी पूजा की नहीं, देवनदी गङ्गाका महारा लिया नहीं, सत्पुरुपोंकी सेवा की नहीं, कभी भी दूसरेका उपकार किया नहीं, इसलिये हे जीव। जो तुमने किया है, अब उसीका फल भोगो॥ ३६॥ मनुष्यों और पशु-पक्षियोके लिये जलहीन प्रदेशमें जलाशयका निर्माण किया नहीं। गौओं और ब्राह्मणोंकी आजीविकाके लिये थोड़ा भी प्रयास किया नहीं, इसलिये हे देही। तुमने जो किया है, उसीसे अपना निर्वाह करो॥ ३७॥

> न नित्यदानं न गवाह्निकं कृतं न वेदशास्त्रार्थवचः प्रमाणितम्। श्रुतं पुराणं न च पूजितो ज्ञो देहिन् क्वचित्रिस्तर यत्त्वया कृतम्॥ ३८॥

तुमने नित्य दान किया नहीं, गीओंक दैनिक भरण पोषणकी व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रोंके वचनोंको प्रमाण माना नहीं पुराणोंको सुना नहीं, विद्वानोंकी पूजा की नहीं, इसलिये हे देही। जो तुमने किया है, उन्हीं दुष्कमींके फलको अब भोगो॥ ३८॥

भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचः पतिव्रतं नैव कदापि पालितम्।
न गौरवं क्वापि कृतं गुरूचितं देहिन् क्वचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ३९॥
न धर्मबुद्ध्या पतिरेव सेवितो विद्वप्रवेशो न कृतो मृते पतौ।
वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन् क्वचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ४०॥
मासोपवासैनं विशोधितं मया चान्द्रायणैवां नियमैः सविस्तरैः।
नारीशरीरं बहुदुःखभाजनं लक्ष्यं मया पूर्वकृतैर्विकर्मभिः॥ ४९॥

(नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहना है) मैंने पतिकी हितकर आज्ञाका पालन किया नहीं, पातिवृत्य धर्मका कभी पालन किया नहीं और गुरुजनोंको गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं, इसलिये हे देहिन्! जो तुमने

द्वय अञ्चय

23

किया, उसीका अब फल भोगो ॥ ३९ ॥ धर्मकी बुद्धिसे एकमात्र पतिकी संवा को नहीं और पतिकी मृत्यु हो जानेपर विह्मित्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं, इसिल्ये हे देहिन्। जैसा किया, उसका फल अब भोगो । ४० ॥ मासपर्यन्त किये जानेवाले उपवासोंसे तथा चान्द्रायण-व्रतीं अदि सुविस्तीर्ण नियमोंके पालनसे शरीरको सुखाया नहीं , पूर्वजन्ममें किये हुए दुष्कमीसे बहुत प्रकारके दु:खोंको प्राप्त करनेके लिये नारी-शरीर प्राप्त किया था । ४१ ॥

एवं विलाय बहुशो संस्मान् पूर्वदैहिकम्। मानुषत्वं मम कृत इति क्रोशन् प्रसर्पति॥ ४२॥ दशसप्तिदिनान्येको वायुवेगेन गच्छिति। अष्टादशे दिने तार्क्ष्यं प्रेतः सौप्यपुरं व्रजेत्॥ ४३॥ तिसम् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान्। पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शनः॥ ४४॥ इस तरह बहुत प्रकारसे विलाप करके पूर्वदेहका स्मरण करने हुए 'मेरा मानव-जन्म (शरीर) कहीं चला गया' इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यममार्गमें चलना है। ४२॥ हे ताक्ष्यं! (इस प्रकार) सतरह दिनतक अकेले व युवेगसे चलते हुए अठारहवें दिन वह प्रेत सीम्यपुरमें जाता है॥ ४३। उस रमणीय श्रेष्ठ सीम्यपुरमें प्रेतोंका महान् गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यन्न प्रिय दिखनेवाला चटकृक्ष है। ४४॥

१ चान्द्रायण बन—चन्द्रमाको कलाओं के हाम एवं वृद्धिके अनुसार उतने हो ग्राम ग्रहण करके किया जानेवाला वृत 'चान्द्रायण-वृत' कहलाना है यह पिग्नेलिका-मध्य' और वद-मध्य'—इन नामोसे दो प्रकारका होना है

पुरे तत्र स विश्रामं प्राप्यते यमिकङ्कारः। दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखितः॥ ४५॥ धनानि भृत्यपौत्राणि सर्व शोचिति वै यदा। तदा प्रेतास्तु तत्रत्याः किङ्काश्चेदमयुवन्॥ ४६॥ क्ष धनं क्ष सुतो जाया क्ष सुद्धत् क्ष च बान्धवाः। स्वकर्मोपार्जितं भोका मूढ चाहि चिरं पिथा॥ ४७॥ उस पुरमें यमदृतींके द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुःखी होकर वह स्त्री-पुत्रोंके द्वारा प्राप्त सुखोंका स्मरण करता है॥ ४५॥ वह अपने धन, भृत्य और पात्र आदिकं विषयमें जब सोचने लगता है तो वहाँ रहनेवाले यमके किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं—॥ ४६॥ धन कहाँ है? पुत्र कहाँ है? पत्री कहाँ है? मित्र कहाँ है? वन्धु-बान्धव कहाँ हैं? हे मूढ़! जीव अपने कर्मोपार्जित फलको हो भोगता है, इसलिये सुदीर्घ कालतक इस यममार्गपर चलो॥ ४७॥

जानासि संबलवलं बलमध्वयानां नो संबलाय यतसे परलोकपान्छ।

गनव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवतः क्रयविक्रयौ न॥४८॥

आखालख्यातमार्गोऽयं नैव मत्यं श्रुतस्त्वया। पुराणसम्भवं वाक्यं कि द्विजेभ्योऽपि न श्रुतम्॥४९॥

एवमुक्तस्ततो दूर्तस्ताङ्गमानश्च पुर्गैरः। निपतन्नुत्पतन् धावन् पार्शराकृष्यते बलात्॥५०॥

हे परलोकके राही! तू यह जानता है कि राहगीरोंका बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिये तूने

प्रयास तो किया नहीं तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्गपर चलना है और उस रास्तेपर कोई

रूपरा अध्यव

34

भी लेन-देन हो नहीं सकता॥ ४८॥ यह मार्ग तो बालकोंको भी विदित रहता है। हे मनुष्य! क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणोंके मुखसे पुराणोंके वचन सुने नहीं थे॥ ४९॥ इस प्रकार कहकर मुद्गरोंसे पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते-पड़ते-दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशोंसे खींचा जाता है॥ ५०॥

अत्र दत्तं स्तैः पाँतैः स्नेहाद्वा कृपयाथवा। मासिकं पिण्डमश्नाति ततः साँरिपुरं वजेत्॥ ५१॥
तत्र नाम्नास्ति राजा व जङ्गमः कालरूपधृक्। तद्दुष्ट्वा भयभीताऽसौ विश्रामे कुरुते मितम्॥ ५२॥
उदकं चात्रसंयुक्तं भुङ्गे तत्र पुरे गतः। त्रैपाक्षिकं व यहत्तं स तत्पुरमितक्रमेत्॥ ५३॥
यहाँ स्नेह अथवा कृपाकं कारण पुत्र-पाँत्रेंद्वारा दिये हुए मासिक पिण्डको खाता है। उसके बाद वह जीव
साँरिपुरको प्रस्थान करता है॥ ५१॥ उस सौरिपुरमें कालके रूपको धारण करनेवाला जङ्गम नामक राजा (रहता)
है उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहना है॥ ५२॥ उस पुरमें गया हुआ वह जीव अपने
स्वजनोंके द्वारा दिये हुए त्रैपाक्षिक अन्न-जलको खाकर उस पुरको पार करता है॥ ५३॥

ततो नगेन्द्रभवनं प्रेतो याति त्वरान्वितः। वनानि तत्र रौद्राणि दृष्टुर क्रन्दित दुःखितः॥५४॥ निर्घृणैः कृष्यमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः। मासद्वयावसाने तु तत्पुरं व्यथितो वजेत्॥५५॥ भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं यद्वान्धवैरिह। कृष्यमाणः पुनः पार्शनीयतेऽग्रे च किङ्करैः॥५६॥ उसके बाद शीग्रतापूर्वक वह प्रेत नगेन्द्र-भवनको अरेर जाता है और वहाँ भयंकर वनोंको देखकर दुःखी होकर रोता है । ५४ ॥ दयारहित दूनोंके द्वारा खींचे जानेपर वह बार-बार रोता है और दो मासके अन्तमें वह दु:खी होकर वहाँ जाता है ॥ ५५ ॥ बान्धवोंद्वारा दिये गये पिण्ड, जल, वस्त्रका उपभोग करके वमिकंकरींके द्वारा पाशसे बार-बार खींचकर पुन. आगे ले जाया जाना है ॥ ५६ ॥

मासे तृतीये सम्प्राप्ते प्राप्य गन्धर्वपत्तनम् । तृतीयमासिकं पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति ॥ ५७ ॥ शैलागमं चतुर्थे च मासि प्राप्नोति वै पुरम् । पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपिर भूरिशः ॥ ५८ ॥ चतुर्थमासिकं पिण्डं भुक्त्वा किञ्चित् सुर्खी भवेत् । ततो याति पुरं प्रेतः क्रौञ्चं मासेऽथ पञ्चमे ॥ ५९ ॥

तीसरे मासमें वह गन्धर्वनगरको प्राप्त होता है और वहाँ त्रेमासिक पिण्ड खरकर आगे चलता है। ५७॥ चौथे मासमें वह शिलागमपुरमें पहुँचता है और वहाँ प्रेनके ऊपर बहुत अधिक पत्थरोंकी वर्षा होती है। ५८॥ (वहाँ) चौथे मासिक पिण्डको खरकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद पाँचवें महीनेमें वह प्रेत क्रौश्चपुर पहुँचता है। ५९॥

हस्तदत्तं तदा भुङ्के प्रेनः क्रौञ्चपुरे स्थितः। यत्पञ्चमासिकं पिण्डं भुक्त्वा कूरपुरं वजेत्॥ ६०॥ सार्धकैः पञ्चिभमसिर्ग्यूनयाण्यासिकं वजेत्। तत्र दत्तेन पिण्डेन घटेनाप्यायितः स्थितः॥ ६१॥ मुहूर्तार्धं तु विश्रम्य कम्यमानः सृद्ःखिनः। तत्प्रं त् परित्यन्य तर्जितो यमिकङ्करैः॥ ६२॥

ger - mare

43

प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिव: । यमस्यैवानुजो भाता यत्र राज्यं प्रशास्ति हि॥ ६३॥ क्रौश्चपुरमें स्थित वह प्रेत वहाँ वान्धवांद्वारा हाथसे दिये गये पाँचवें मासिक पिण्डको खाकर आगे क्रूरपुरकी ओर चलता है। ६०। साढ़े पाँच मासके बाद (बान्धवोंद्वारा प्रदत्त) ऊनषाण्मासिक पिण्ड और घटदानसे तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्ततक विश्राम करके यमदूर्तोंके द्वारा हराये जानेपर दु:खसे काँपता हुआ उस पुरको छोड़कर—। ६१-६२॥ चित्रभवन नामक पुरको जाता है, जहाँ यमका छोटा भाई विचित्र नामवाला राजा राज्य करता है।। ६३॥

तं विलोक्य महाकार्य यदा भीतः पलायते । तदा सम्मुखमागत्य कैवर्ता इदमकुवन् ॥ ६४ ॥ वयं ते तर्नुकामाय महावैतरणीं नदीम् । नावमादाय सम्प्राप्ता यदि ते पुण्यमीदृशम् ॥ ६५ ॥ दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । इयं सा तीर्यते यस्मान् तस्माद्वैतरणी स्मृता ॥ ६६ ॥ उस विशाल शरीरवाले राजाको देखकर जब वह (जीव) हरसे भागता है, तब सामने आकर कैवर्त (धीवर) उससे यह कहते हैं — ॥ ६४ ॥ हम इस महार्वनरणी नदीको पार करनेवालोंके लिये नाव लेकर आये हैं, यदि तुम्हारा इस प्रकारका पुण्य हो तो (इसमें बैठ सकते हो) ॥ ६५ ॥ तत्त्वदर्शी मुनियोंने दानको ही वितरण (देना या बाँटना) कहा है। यह वैतरणी नदी वितरणके द्वारा हो पार को जा सकनी है, इसलिये इसको वैतरणी कहा जाता है ॥ ६६ ॥ यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नौरुपसपिति । नाऽन्यथैति वचस्तेषां श्रुत्वा हा दैव भाषते ॥ ६७ ॥

तं दृष्टा क्वयते सा नु तां दृष्टा सोऽतिक्रन्दते। अदत्तदानः पापात्मा तस्यामेव निमज्जित॥६८॥
तन्मुखे कण्टकं दत्त्वा दूतराकाशसंस्थितः। बडिशेन यथा मत्स्यस्तथा पारं प्रणीयते॥६९॥
यदि तुमने वैतरणी गौका दान किया हो तो नौका नुम्हारे पास आयेगी अन्यथा नहीं। उनके ऐसे बचन सुनकर
प्रेत 'हा दैव!' ऐसा कहता है। ६७॥ उस प्रेनको देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यन्त
क्रन्दन (विलाप) करने लगता है। जिसने अपने जीवनमें कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी
(वैतरणी)-में ह्यता है॥६८॥ तब आकाशमार्गसे चलनेवाले दून उसके मुख्यें काँटा लगाकर वंशीसे मछलीकी
भाँति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं॥६९॥

षाण्यासिकं च यत्पिण्डं तत्र भुक्तवा प्रसपंति। मार्गे स विलयन् याति बुभुक्षापीडितो हालम्॥ ७०॥ सप्तमे मासि सम्प्राप्ते पुरं बह्वापदं व्रजेत्। तत्र भुङ्के प्रदत्तं तत् सप्तमे मासि पुत्रकैः॥ ७१॥ तत्पुरं तु व्यतिक्रम्य दुःखदं पुग्मृच्छति। महदुःखमवाप्नोति खे गच्छन् खेचरेश्वर॥ ७२॥ वहाँ षाण्यासिक पिण्ड खाकर वह अत्यधिक भूखसे पोडित होकर विलाप करता हुआ आगेके रास्तेपर चलता है॥ ७०॥ सातवें मासमें वह बह्वापदपुरको जाता है और वहाँ अपने पुत्रोंद्वारा दिये हुए सप्तम मासिक पिण्डको खाता है। ७१॥ हे पिक्षराज गरुड। उस पुरको पारकर वह दुःखद नामक पुरको जाता है, आकाशमार्गसे जाता हुआ वह महान् दुःख प्राप्त करता है॥ ७२॥

दूसरा अध्यव

24

मास्यष्टमे प्रदत्तं यत्पण्डं भुक्त्वा प्रसर्णति । नवमे मासि सम्पूर्णे नानाक्रन्दपुरं व्रजेत्॥ ७३॥ नानाक्रन्दगणान् दृष्टा क्रन्दमानान् सुदारुणान् । स्वयं च शून्यहृदयः समाक्रन्दित दुःखितः॥ ७४॥ विहाय तत्पुरं प्रेतस्तर्जितो यमिकङ्करैः । सुनप्तभवनं गच्छेदृशमे मासि कृच्छृतः ॥ ७५॥ वहाँ आठवें मासमें दिये हुए पिण्डको खाकर आगे बढ़ता है और नवाँ मास पूर्ण होनेपर नानाक्रन्दपुरको प्राप्त होता है॥ ७३॥ वहाँ क्रन्दन करने हुए अनेक भयावह क्रन्दगणोंको देखकर स्वयं शून्य हृदयवाला वह जीव दुःखी होकर आक्रन्दन करने लगना है॥ ७४॥ उस पुरको छोड़कर वह यमदूर्तोके द्वारा भयभात किया जाता हुआ दसवें महीनेमें अत्यन्त कठिनाइंसे सुनप्तभवन नामक नगरमें पहुँचता है। ७५॥

पिण्डदानं जलं तत्र भुक्तवाऽपि न सुखी भवेत्। मासि चैकादशे पूर्णे पुरं रौद्रं स गच्छित॥ ७६॥ दशैकमासिकं तत्र भुक्ते दत्तं सुनादिभिः। साधै चैकादशे पासि पयोवर्षणमृच्छित॥ ७७॥ मेपास्तत्र प्रवर्धित प्रेतानां दुःखदायकाः। न्यूनाब्दिकं च यच्छाद्धं तत्र भुक्ते स दुःखितः॥ ७८॥ वहाँ पुत्रादिसे पिण्डदान और जलाञ्चलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। ग्यारहवाँ मास पूरा होनेपर वह रौद्रपुरको जाता है॥ ७६॥ और पुत्रादिके द्वारा दिये हुए एकादश मासिक पिण्डको वहाँ खाता है। साढ़े ग्यारह मास बीतनेपर वह जीव पयोवर्षण नामक नगरमें पहुँचता है॥ ७७॥ वहाँ प्रेतोंको दुःख देनेवाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं, वहाँपर दुःखो वह प्रेत कनाव्दिक श्राद्ध (के पिण्ड)-को खाना है॥ ७८॥

सम्पूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यं नगरं वजेन्। हिमाच्छतगुणं तत्र महाशीतं तपत्यिम ॥ ७९ ॥ शीतातं: क्षुधितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश । तिष्ठने बान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहित ॥ ८० ॥ किङ्करास्ते वदन्यत्र क्ष ते पुण्यं हि तादृशम् । भुक्त्वा च वार्षिकं पिण्डं धैर्यमालम्बते पुनः ॥ ८१ ॥ इसके बाद वर्ष पूरा होनेपर वह जीव शीताढ्य नामक नगरको प्राप्त होता है, वहाँ हिमसे भी सौ गुनी अधिक (महान्) ठंड पड़ती है ॥ ७९ ॥ शीतसे दुःखो तथा क्षुधित वह जीव (इस आशासे) दसों दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बान्धव हो, जो मेरे दुःखको दूर कर सके ॥ ८० ॥ तब यमके दूर कहते हैं — तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है ? फिर वार्षिक पिण्डको खाकर वह धैर्य धारण करता है ॥ ८१ ॥

ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिण्डका खंकर वह ध्य धारण करता हा। ८२॥

ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये। बहुभीतिपुरे गत्या हस्तमात्रं समुत्पुजेत्॥ ८२॥

अङ्गुष्ठमात्रो वायुष्ठ कर्मभोगाय खेचर। यातनादेहमासाद्य सह याप्यः प्रयाति च॥ ८३॥

ऑध्वंदैहिकदानानि यैनं दत्तानि काण्यप। कघ्टेन ते पुरं यान्ति गृहीत्वा दृढवन्धनः॥ ८४॥

उसके बाद वर्षके अन्तमें यमपुरके निकट पहुँचनेपर वह प्रेत बहुभीतिपुरमें जाकर हाथभर मापके अपने

शारीरको छोड़ देता है। ८२॥ हे पक्षी! पुनः कर्मभोगके लिये अङ्गुष्ठमात्रके वायुस्वरूप यातनादेहको प्राप्त

करके वह यमदूर्तोके साथ जाता है। ८३॥ हे कश्यपात्मज! जिन्होंने औध्वंदैहिक (मरणकालिक) दान नहीं

दिये हैं. वे यमदनोंके द्वाग त्य वन्धनोंसे बँधे हुए अन्यन्त कष्टसे यमपुरको जाने हैं॥ ८४॥

दुभरा अध्यव

38

धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्द्वाराणि खेचर । यत्रायं दक्षिणद्वारमार्गस्ते परिकीर्तितः ॥ ८५ ॥ अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुनृषाश्रमपीडिताः । यथा यान्ति तथा प्रोक्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८६ ॥

इति मरुडपुराणे सारोद्धारे यममार्गीनेऋषणं नाम द्विनीचोऽच्याय:॥ २॥

AND # AND

हे आकाशगामी! धर्मराजपुरमें चार द्वार हैं, जिनमेंसे दक्षिण द्वारके मार्गका तुमसे वर्णन कर दिया॥ ८५ । इस महान् भयंकर मार्गमें भूख-प्यास और श्रमसे दु:खी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो॥ ८६॥

॥ इस प्रकार मरुडपुराणके अन्तर्गन मार्गेद्वपर्ये 'यमन र्जन्मपण' नामका दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥

# तीसरा अध्याय

यमयातनाका वर्णन, चित्रगुप्तद्वारा श्रवणोंसे प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मके विषयमें पूछना, श्रवणोंद्वारा वह सब धर्मराजको बताना और धर्मराजद्वारा दण्डका निर्धारण

गरुड उवाचे

यममार्गमितिकस्य गत्वा पापी यमालये । कीदृशीं यातनां भुङ्के तन्मे कथय केशव ॥ १ ॥ गरुडजीने कहा—हे केशव ! यममार्गकी यात्रा पूरी करके यमके भवनमें जाकर पापी किस प्रकारकी यातनाको भोगता है ? वह मुझे बतलाइये ॥ १ ॥

#### श्रीभगवानुवास

आद्यनां च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मज। कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि कम्पितः॥ २॥ चत्वारिंशद्योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप। बहुभीतिपुरादग्रे धर्मराजपुरं महत्॥ ३॥ श्रीभगवान् बोले—हे विनताके पुत्र गरुड! में (नरकयातनाको) आदिसे अन्ततक कहूँगा, सुनो। मेरे द्वारा नरकका वर्णन किये जानेपर (उसे सुननेमात्रसे हो) तुम काँप उठोगे। २॥ हे कश्यपनन्दन! बहुभीतिपुरके आगे चौवालीस योजनमें फैला हुआ धर्मराजका विज्ञाल पर है॥ ३॥

#### कंसरा अध्याद

\$\$

हाहाकारसमायुक्तं दृष्ट्वा क्रन्दित पातकी। तत्क्रन्दनं समाकण्यं यमस्य पुरचारिणः॥ ४॥
गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतीहारं वदन्ति हि। धर्मध्वजः प्रतीहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा॥ ५॥
स गत्वा चित्रगुष्ताय बूते तस्य शुभाशुभम्। ततस्तं चित्रगुष्तोऽपि धर्मराजं निवेदयेत्॥ ६॥
हाहाकारसे परिपूर्ण उस पुरको देखकर पापी प्राणी क्रन्दन करने लगता है। उसके क्रन्दनको सुनकर
यमपुरमें विचरण करनेवाले (यमके गण)—॥४॥ प्रतीहार (द्वारपाल)-के पास जाकर उस (पापी)-के
विषयमें वताते हैं। धर्मराजके द्वारपर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतीहार स्थित रहता है॥५॥ वह (द्वारपाल)
जाकर चित्रगुप्तसे उस प्राणीके शुभ और अशुभ कर्मको बनाता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषयमें
धर्मराजसे निवेदन करते हैं॥६॥

नास्तिका ये नरास्ताक्ष्यं महापापरताः सदा । तांश्च सर्वान् यथायोग्यं सम्यग्जानाति धर्मराद्॥ ७ ॥ तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं स पृच्छति । चित्रगुप्तोऽपि सर्वज्ञः श्रवणान् परिपृच्छति ॥ ८ ॥ श्रवणा ब्रह्मणः पुत्राः स्वर्भूपातालचारिणः । दूरश्रवणिद्वाना दूरदर्शनचक्षुषः ॥ ९ ॥ हे तार्क्ष्यं । जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभीके विषयमें धर्मराज यधार्थरूपसे भलीभौति जानते हैं ॥ ७ ॥ तो भी (वे) चित्रगुप्तसे उन प्राणियोंके पापके विषयमें पूछने हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणोंसे पूछते हैं ॥ ८ ॥ श्रवण ब्रह्मके पुत्र हैं । वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पातालमें विचरण करनेवाले तथा दूरसे ही सुन एवं जान

लेनेवाले हैं। उनके नेत्र मुद्रुके दृश्योंको भी देख लेनेवाले हैं। ९॥

तेषां पत्यस्तथाभूताः श्रवणयः पृथगाह्नयाः। स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वं तां विज्ञानन्ति तत्त्वतः॥१०॥ नरैः प्रच्छत्रं प्रत्यक्षं यत्प्रोक्तं च कृतं च यत्। सर्वमावेदयन्त्येव चित्रगुप्ताय ते च ताः॥११॥ चातास्ते धर्मसजस्य मनुष्याणां शुभाशुभम्। मनोवाक्कायजं कर्मं सर्वं जानन्ति तत्त्वतः॥१२॥ श्रवणो नामकी उनकी पृथक् पृथक् पित्रयौं भी उसी प्रकारके स्वरूपवाली हैं अर्थात् श्रवणोंके समान ही हैं। वे स्त्रियौंकी सभी प्रकारको चेप्टाओको चन्वतः जानगे हैं॥१०॥ मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्षरूपसे जो कुछ करता और कहना है, वह सत्र श्रवण एवं श्रवणियौं चित्रगुप्तसे बताने हैं।११॥ वे श्रवण और श्रवणियौ धर्मराजके गुप्तचर हैं, जो मनुष्यके मानसिक, वाचिक और काविक—सभी प्रकारके श्रुभ और अशुभ कर्मौको ठीक-ठीक जानते हैं॥१२॥

एवं तेषां शक्तिरस्ति मर्त्यामर्त्याधिकारिणाम्। कथयन्ति नृणां कर्म श्रवणाः सत्यवादिनः॥ १३॥ वर्तदांनिश्च सत्योक्त्या यन्तोषयित तात्ररः। भवन्ति नस्य ते सौम्याः स्वर्गमोक्षप्रदायिनः॥ १४॥ पापिनां पापकपाणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः। धर्मराजपुरः प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः॥ १५॥ मनुष्य और देवताओके अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिवां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है, जिसके बलपुर वे मनुष्यकृत कर्मोंको बवलपो हैं। १३० वन दान और सन्य वचनमे से मनष्य पाने पापन

IN MES

Va.

उसके प्रति वे सीम्य तथा स्वर्ग और मोझ प्रदान करनेवाले हो जाते हैं॥ १४॥ वे सन्दवादी प्रवार पारियोंक पापकर्मोंको जानकर धर्मराजके सम्मुख यथावत् वह देनेके कारण (पापियोंके लिये) दु.खदायो हो जाते हैं॥ १५॥

आदित्यचन्द्राविनलोऽनलश्च ग्रौभूंमिरापो इदयं यमश्च।
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्॥१६॥
धर्मराजिश्चित्रगुप्तः श्रवणा भास्करादयः। कायम्थं तत्र पश्यन्ति पापं पुण्यं च सर्वशः॥१७॥
एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं यमः। आहूय तित्रजं रूपं दर्शयत्यित भीषणम्॥१८॥
सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, अकाश. भूमि, जल, इदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएँ और धर्म—ये मनुष्यके
वृनान्तको जानने हैं॥१६॥ धर्मराज, चित्रगुन, श्रवण और मूर्यं आदि मनुष्यके शरीरमें स्थित सभी पाप और
पुण्योंको पूर्णतया देखते हैं॥१७॥ इस प्रकार पापियोंके पापके विषयमें सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें
बुलाकर अपना अत्यन्त भयंकर रूप दिखाते हैं॥१८॥

पापिष्ठास्ते ग्रपश्यन्ति यमरूपं भयङ्करम्। दण्डहस्तं महाकायं महिषोपिरसंस्थितम्॥ १९॥ ग्रलयाम्बुदिनर्थोषकज्ञलाचलसन्निभम् । विद्युन्धभायुधैभीमं द्वात्रिशद्भुजसंयुतम्॥ २०॥ योजनत्रयविस्तारं वापीनुल्यविलोचनम्। दंष्ट्राकरालबदनं रक्ताक्षं दीर्धनासिकम्॥ २१॥ वे पापी यमके ऐसे भयंकर रूपको देखते हैं—जो हण्यमें दण्ड लिये हुए, बहुत बड़ी कायावाले, भैसेके ऊपर

संस्थित, प्रलयकालीन मेधके समान आवाजवाले, काजलके पर्वतके समान, विजलीकी प्रभावाले, आयुधोंके कारण भयंकर, वत्तीस भुजाओंवाले, तीन योजनके लम्बे-चौड़े विस्तारवाले, बावलीके समान गोल नेत्रवाले, बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण भयंकर मुखवाले, लाल-लाल आँखोंवाले और लम्बी नाकवाले हैं॥१९—२१॥

मृत्युन्वरादिधिर्युक्तश्चित्रगुप्तोऽपि भीषणः । सर्वे दूनाश्च गर्जन्ति यमनुल्यास्तदन्तिके ॥ २२ ॥ तं दूष्ट्वा भयभीतम्तु हा हेति बदते खलः । अदत्तदानः पापात्मा कम्पते क्रन्दते पुनः ॥ २३ ॥ ततो खदित तान्सर्वान् क्रन्दपानांश्च पापिनः । शोचनः स्वानि कर्माणि चित्रगुप्तो यमाञ्चया ॥ २४ ॥

मृत्यु और ज्वर आदिसे संयुक्त होनेके कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यमके समान भयानक मभी दूत उनके समीप (पापियोंको उरानेके लिये) गरजते रहते हैं। २२। उन (चित्रगुप्त)-को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करनेवाला वह पापात्मा काँपता है और वार-वार विलाप करता है॥ २३॥ तब चित्रगुप्त यमकी आज्ञासे क्रन्दन करते हुए और अपने पापकमींके विषयमें सोचते हुए उन सभी प्राणियोंसे कहते हैं॥ २४॥

भो भोः पापा दुराचारा अहङ्कारप्रदूषिताः। किमर्थमर्जितं पापं युष्माभिरविवेकिभिः॥ २५॥ कामक्रोधाद्युत्पन्नं सङ्गमेन च पापिनाम्। तत्पापं दुःखदं मूढाः किमर्थं चरितं जनाः॥ २६॥ कृतवन्तः पुरा यूयं पापान्यत्यन्तहर्षिताः। तथैव यातना भोग्याः किमिदानीं पराङ्मुखाः॥ २७॥ अरे पापियो। दुराचारियो। अहंकारसे दूषिनो। तुम अज्ञिवेकियोने क्यों पाप कमाया है ?॥ २५॥ कामसे,

#### तासग् अध्वय

क्रोधसे तथा पापियोंकी संगितसे जो पाप तुमने किया है, वह दुःख देनेवाला है, फिर हे मूर्खजनो! तुमने वह (पापकर्म) क्यों किया?। २६॥ पूर्वजन्ममें तुम लोगोंने जिस प्रकार अत्यन्त हर्षपूर्वक पापकर्मोंको किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिये। इस समय (यातना भोगनेसे) क्यों पराइसुख हो रहे हो?। २७॥ कृतानि यानि पापानि युष्पाभिः सुबहून्यि। तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः॥ २८॥ मूर्खेऽपि पण्डिते वापि दिस्द्रे वा श्रियान्विते । सबले निर्वले वापि समवर्ती यमः स्मृतः॥ २९॥ चित्रगुप्तस्येति वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनस्तदा। शोचनः स्वानि कर्माणि तूर्ष्णों तिश्चनि निश्चलाः॥ ३०॥ तुम लोगोंने जो बहुन-से पाप किये हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुःखके कारण हैं। इसमें हमलोग कारण नहीं हैं। २८। मूर्ख हो या पण्डित, दिन्द हो या धनवान् और सबल हो या निर्वल—यमराज सभीसे समान व्यवहार करनेवाले कहे गये हैं॥ २९। चित्रगुप्तके इस प्रकारके वचनोंको सुनकर वे पापी अपने कर्मोंके विषयमें सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपवाप बैठ जाते हैं॥ ३०॥

धर्मराजोऽपि तान् दृष्ट्वा चोरवित्रश्चलान् स्थितान्। आज्ञापयित पापानां शास्ति चैव यथोचितम्॥ ३१॥ ततस्ते निर्दया दूतास्ताडियत्वा वदन्ति च। गच्छ पापिन् महाघोरान् नरकानितभीषणान्॥ ३२॥ यमाज्ञाकारिणो दूनाः प्रचण्डचण्डकादयः। एकपाशेन तान् बद्ध्वा नयन्ति नरकान् प्रति॥ ३३॥ धर्मराज भी चोरको भाँति निश्चल बैठे हुए उन पापियोंको देखकर उनके पापोंका मार्जन करनेके लिये यथोचित

दण्ड देनेकी आज्ञा करते हैं। ३१। इसके बाद वे निर्दयी दूत (उन्हें) पीटते हुए कहते हैं—हे पापी! महान् घोर और अत्यन्त भयानक नरकोंमें चलो। ३२॥ यमके आज्ञाकारी प्रचण्ड और चण्डक आदि नामवाले दूत एक पाशसे उन्हें बाँधकर नरककी ओर ले जाते हैं॥ ३३॥

तत्र वृक्षो महानेको ज्वलदिग्नसमप्रभः। पञ्चयोजनिवस्तीर्णः एकयोजनमुच्छ्रितः॥ ३४॥ तद्वृक्षे शृङ्खलैर्बद्ध्वाऽधोपुखं ताडयन्ति ते। रुदिन्त ज्वलितास्तत्र तेषां त्राता न विद्यते॥ ३५॥ तस्मिनेव शाल्मलीवृक्षे लम्बन्तेऽनेकपापिनः। क्षुत्पिपासापरिश्रान्ता यमदूर्तेश्च ताडिताः॥ ३६॥ क्षमध्वं भोऽपराधं मे कृताञ्चलिपुटा इति। विद्वापयन्ति तान् दूतान् पापिष्ठास्ते निराश्रयाः॥ ३७॥

वहाँ जलती हुई अग्निक समान प्रभावाला एक विशाल वृक्ष है, जो पाँच योजनमें फैला हुआ है तथा एक योजन कैंचा है। ३४॥ उस वृक्षमें नीचे मुख करके उसे साँकलोसे बाँधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, (पर वहाँ) उनका कोई रक्षक नहीं होता॥ ३५॥ उसी शाल्मली-वृक्षमें भूख और प्याससे पीडित तथा यमदूतोंद्वारा पीटे जाते हुए अनेक पाणी लटकते रहते हैं॥ ३६॥ वे आश्रयविहीन पाणी अञ्चलि बाँधकर—'हे यमदूतों! मेरे अपराधको क्षमा कर दो', ऐसा उन दूनोंसे निवेदन करते हैं॥ ३७॥

पुनः पुनश्च ते दूर्तर्हन्यन्ते लौहयष्टिभिः। मुद्गरैस्तोमरैः कुन्तैर्गदाभिर्मुसलैर्भृशम्॥ ३८॥ ताडनाच्चैव निश्चेष्टा मृच्छिताश्च भवन्ति ते। तथा निश्चेष्टितान ट्रष्टवा किन्नगरने वदन्ति हि॥ ३९॥

तस्या अध्याव

34

भो भो: पापा दुराचारा: किमर्थ दुष्टचेष्टितम्। सुलभानि न दत्तानि जलान्यन्नान्यिप क्वचित्॥ ४०॥ बार बार लोहेको लाठियों, मुद्गरों, भालो, बिंछयों, गदाओं और मूसलोंसे उन दूनोंके द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं॥ ३८। मारनेसे (जब) वे चेष्टारहित और मूर्च्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियोंको देखकर यमके दूत कहने हैं॥ ३९॥ और दुराचारियो! पापियो! तुमलोगोंने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होनेवाले भी जल और अलका दान कभी क्यों नहीं दिया?॥ ४०॥

ग्रासार्द्धमिप नो दत्तं न श्वायसयोर्वालम्। नमस्कृता नातिथयो न कृतं पितृतर्पणम्॥४१॥ यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानमुत्तमम्। न जप्तश्च तयोर्मन्त्रो न भवेद्येन यातना॥४२॥ नापि किञ्चित्कृतं तीर्थं पूजिता नव देवताः। गृहाश्रमस्थितेनापि हन्तकारोऽपि नोद्धृतः॥४३॥

(तुमलोगोंने) आधा ग्रास भी कभी किसोको नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौएके लिये बिल ही दी। अनिधियोंको नमस्कार नहीं किया और पितरोंका तपंण नहीं किया॥ ४१ ॥ यमराज तथा चित्रगुप्तका उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मन्त्रोंका जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती॥ ४२ ॥ कभी कोई तीर्थ-यात्रा नहीं की, देवताओंकी पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रममें रहने हुए भी तुमने हन्तकार नहीं निकाला॥ ४३ ॥

१ हनकार—भोजनके पूर्व चौकेमें चलिवेश्वंदेव तथा पञ्चवलिको किस है। पञ्चवलिमें माय, कुने कौए, कोट (कीड़े मकोड़े) तथा अतिथिदेव—इन घौबोंके निमित्त भोजनका कुछ अस निकालनेका विधान है। इसे हनकार कहा जाता है। जहाँ बलिवेश्वदेव सम्भव नहीं होता, वहाँ मातार्थ अग्निमें अन्तको अन्दुनि देकर गौ अदिके लिये कुछ भोजनसामग्री निकाल देता है।

शुश्रूषिताश्च नो सन्तो भुड्स्व पापफलं स्वयम्। यतस्त्वं धर्महीनोऽसि ततः संताङ्यसे भृशम्॥ ४४॥ क्षमापराधं कुरुते भगवान् हरिरीश्वरः। वयं तु सापराधानां दण्डदा हि तदाइया॥ ४५॥ एवमुक्त्वा च ते दूता निर्दयं ताडयन्ति नान्। ज्वलदङ्गारसदृशाः पिततास्ताङनादधः॥ ४६॥ संतोकी सेत्रा की नहीं, इसलिये (अब) स्वयं किये गये पापका फल भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिये तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है॥ ४४॥ भगवान् हिर ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधोंको क्षमा करनेमें समर्थ हैं, हम तो उन्हींकी आज्ञासे अपराधियोंको दण्ड देनेवाले हैं॥ ४५॥ ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जानेके कारण वे जलते हुए अगारके समान नीचे गिर जाते हैं॥ ४६॥

पतनात्तस्य पत्रैश्च गात्रच्छेदो भवेततः । तानधः पतिनाञ्धानो भक्षयन्ति रुद्धनि ते॥ ४७॥ रुद्धनस्ते ततो दूर्तपुंखमापूर्य रेणुभिः । निबद्ध्य विविधैः पार्शहंन्यने केऽपि मुद्द्गरः ॥ ४८॥ पापिनः केऽपि भिद्यन्ते क्रकचैः काष्ठवद्द्विधा । क्षिप्त्वा चाउन्येधरापृष्ठे कुठारः खण्डशः कृताः ॥ ४९॥ गिरनेसे उस (शाल्मली) वृक्षके पत्तोंसे उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियोंको कुने खाते हैं और वे रोते हैं ॥ ४७॥ रोते हुए उन पापियोंके मुखमें यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियोंको विविध पाशोंसे बाँधकर मुद्गरोंसे पीटते हैं ॥ ४८॥ कुछ पापी आरेसे कष्ठकी भाँति दो टुकड़ोंमें किये जाते हैं और कुछ भमिपर गिराकर कुल्हाड़ीसे खण्ड खण्ड किये जाते हैं । ४९॥

तीसरा अध्याय

88

अर्धं खात्वाऽवटे केचिद्धिद्यन्ते पूर्ष्टिन सायकै:। अपरे यन्त्रमध्यस्था: पीड्यन्ते चेक्षुदण्डवत्॥५०॥ केचित् प्रन्वलमानैस्तु साङ्गारै: परितो भृणम्। उल्मुकैवेष्टियत्वा च ध्मायन्ते लौहपिण्डवत्॥५१॥ केचित्यृतमये पाके तैलपाके तथाऽयरे। कटाहे क्षिप्तवटवत्प्रक्षिप्यन्ते यतस्ततः॥५२॥ कुछको गड्ढेमें आधा गाड़कर सिरमें वाणोसे भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे, पेरनेवाले यन्त्रमें डालकर इक्षुदण्ड (गन्ने)-को भाति पेर जाते हैं।,५०॥ कुछको चारों ओरसे जलते हुए अंगारोंसे युक्त उल्मुक (जलती हुई लकड़ो)-से ढक करके लौहपिण्डकी भाति ध्यक्त्या जाता है॥५१॥ कुछको घोके खौलते हुए कड़ाहेमें, कुछको तेलके कड़ाहेमें तन्ते जाते हुए बड़ेकी भाति इधर-उधर चलाया जाता है।५२॥

केचिन्मत्तगजेन्द्राणां क्षिप्यने पुरतः पथि। बद्ध्वाहर्मां च पादौ च क्रियने केऽप्यधोमुखाः॥ ५३॥ क्षिप्यन्ते केऽपि कूषेषु पात्यन्ते केऽपि पर्वतान्। निमन्नाः कृमिकुण्डेषु तुद्यन्ते कृमिभिः परे॥ ५४॥ वद्रन्ण्डैर्महाकाकैर्गृधैरामिषगृध्नुभिः । निष्कृष्यन्ते शिरोदेशे नेद्रे वास्ये च चञ्चभिः॥ ५५॥

किन्होंको मतत्राले गजेन्द्रोके सम्मुख सस्तेमें फेंक दिया जाता है, किन्होंको हाथ और पैर बाँधकर अधोमुख लटकाया जाता है ॥ ५३ ॥ किन्होंको कुँएमें फेंका जाता है, किन्होंको पर्वतोसे गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ोंसे युक्त कुण्डोंमें डुबो दिये जाते हैं जहाँ वे कोड़ोंके द्वारा व्यधित होते हैं ॥ ५४ ॥ कुछ (पापी) बब्रके समान चोंचवाले बड़े-बड़े कौओं, गीधों और मांसभोजी पक्षियोद्वारा शिरोदेशमें, तेत्रमें और मुखमें चोचोंसे आधात करके नोंचे जाते हैं। ५५ ॥ ऋणं वै प्रार्थयन्थन्ये देहि देहि धनं मम। यमलोके मया दृष्टो धनं मे भक्षितं त्वया॥५६॥ एवं विवदमानानां पापिनां नरकालये। छित्त्वा संदंशकैर्दूना मांसखण्डान् ददन्ति च॥५७॥ एवं संताङ्य तान् दूताः संकृष्य यमशासनात्। तामिस्त्रादिषु घोरेषु क्षिपन्ति नरकेषु च॥५८॥

कुछ दूसरे पापियों में ऋणको वापम करनेकी प्रार्थना करने हुए वहते हैं—'मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोकमें मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन नुम्होंने लिया है'। ५६ । नरकमें इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अङ्गों में सड़िसयोंद्वारा मांस नोंवकर (यमदूत) उन्हें देते हैं ॥ ५७॥ इस प्रकार उन पापियों को सम्यक् प्रताडित करके यमको आक्षामे यमदून खोंचकर तामिश्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं॥ ५८॥

नरका दुःखबहुलास्तत्र वृक्षसमीपतः। तेष्वस्ति यन्महद्दुःखं तद्वाचामप्यगोचरम्॥ ५९॥ चनुरशीतिलक्षाणि नरकाः सन्ति खेचर। तेषां मध्ये धोरतमा धौरेयास्त्वेकविंशतिः॥ ६०॥

उस वृक्षके समीपमें ही बहुत दु.खोंसे परिपूर्ण नरक हैं, जिनमें प्राप्त होनेवाले महान् दु:खोंका वर्णन वाणीसे नहीं किया जा सकता । ५९। हे आक्रशचारिन् गरुड! नरकींकी संख्या चीरासी लाख है, उनमेंसे अत्यन्त भयंकर और प्रमुख नरकींकी संख्या इक्कीस है ॥६०॥

तामिस्त्रो लोहशंकुश्च महारौरवशाल्मली । रौरवः कुड्मलः कालसूत्रकः पूर्तिमृत्तिकः ॥ ६१ ॥

तीसरा अध्याय

83

संघातो लोहितोदश्च सविषः संप्रतापनः। महानिरयकाकोली सञ्जीवनमहापथी॥६२॥
अवीचिरन्थतामिस्रः कुम्भीपाकस्तर्थव च। सम्प्रतापननामैकस्तपनस्येकविंशातिः ॥६३॥
नानापीडामयाः सर्वे नानाभेदैः प्रकल्पिताः। नानापापिवपाकाश्च किङ्कराँषैरिधिष्ठिताः॥६४॥
तामिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुड्मल, कालसूत्रक, पूर्तिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सिवष,
संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीचि, अन्धर्नामस्र, कुम्भीपाक, सम्प्रतापन तथा तपन—ये
इक्कीस नरक हैं। ६१—६३॥ ये सभी अनेक प्रकारको यातनाओंसे परिपूर्ण होनेके कारण अनेक भेदोंसे
परिकल्पित हैं। अनेक प्रकारके पापाँका फल इनमें प्राप्त होता है और ये यमके दूतोंसे अधिष्ठित हैं॥६४॥
एतेषु पतिता मूदाः पापिष्ठा धर्मवर्जिताः। यत्र भुञ्जन्ति कल्पान्तः तास्ता नरकयातनाः॥६५॥
यास्तामिस्त्रान्थतामिस्त्ररौरवाद्याञ्च यातनाः। भुङ्के नरो वा नारो वा मिथः सङ्गेन निर्मिताः॥६६॥
एवं कुटुम्बं विभाण उदरम्भर एव वा। विसृन्थेहोभयं प्रेत्यभुङ्के तत्फलमीदृशम्॥६७॥
इन नरकोंमें गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीच कल्पपर्यन्त उन-उन नरक-यातनाओंको भोगते हैं॥६५॥ तामिस्र

हैं। ६६ । इस प्रकार कुटुम्बका भरण पोषण करनेवाला अथवा केवल अपना पेट भरनेवाला भी यहाँ कुटुम्ब और

शरीर दोनों छोड़कर मृत्युके अनन्तर इस प्रकारका फल भोगता है॥६०॥



रीख नग्क



महारीग्व नरक

तीसरा अध्याय

¥Ψ

एक: प्रपद्यते ध्वानं हित्वेदं स्वकलेवरम्। कुशलेतरपाथेवो भूतद्रोहेण यद्भृतम्॥ ६८॥ दैवेनासादितं तस्य शमले निरये पुमान्। भुङ्गे कुटुम्बर्धोषस्य हृतद्रव्य इवातुर:॥ ६९॥ प्राणियोंके साथ द्रोह करके भरण-पोषण किये गये अपने (स्थूल) शरीरको यहीं छोड़कर पापकर्मरूपी पाथेयके साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरकमें जाता है ॥ ६८॥ जिसका द्रव्य चीरी चला गया है ऐसे व्यक्तिको भौति पापीपुरुष दैवसे प्राप्त (अधर्मपूर्वक) कुटुम्बर्पायणके फलको नरकमें आतुर होकर भोगता है॥ ६९॥

केवलेन हाथर्पेण कुटुम्बभरणोत्मुकः। याति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः पदम्॥७०॥ अथस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः। क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा व्रजेच्छुचिः॥ ७१॥

इति गरुडपुराणे सागेद्धारे यमयाननानिकपणं नाम नृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

NO # NO

केवल अधर्मसे कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकारकी पराकाष्ठा अन्धतामिस्र नामक नरकर्मे जाता है। ७० । मनुष्यलोकके नीचे नरकोंकी जितनी यातनाएँ हैं, क्रमश: उनका भोग भोगते हुए (वह पापी) शुद्ध होकर पुन: इस मर्त्यलोकमें जन्म पाना है १७१॥

॥ इस प्रकार गरुडपुरुषके अन्तर्गन मारोद्धारमें 'यमकानानिरूपण' नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३॥

## चौथा अध्याय

#### नरक प्रदान करानेवाले पापकर्म

गरड उवाच

कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कै: । कै: पार्पर्रके यान्ति तन्मे कथय केशव ॥ १ ॥ गरुडजीने कहर—हे केशव! किन पार्गिके कारण पापी मनुष्य यमलोकके महामार्गमें जाते हैं और किन पापेंसि वैतरणीमें गिरते हैं तथा किन पापोंक कारण नरकमें जाते हैं ? वह मुझे वताइये॥ १।

श्रीभगधानुवाच

सदैवाकर्मनिरताः शुभकर्मपराड्मुखाः। नरकात्ररकं यान्ति दुःखादुःखं भयाद्भयम्॥ २॥ धर्मराजपुरे यान्ति त्रिभिद्वरिस्तु धार्मिकाः। पापास्तु दक्षिणद्वारमार्गेणैव व्रजन्ति तत्॥ ३॥ श्रीभगवान् बोले—सदा पापकर्मोमें लगे हुए, शुभ कर्मसे विमुख प्राणी एक नरकसे दूसरे नरकको, एक दुःखके बाद दूसरे दु खको तथा एक भयके बाद दूसरे भयको प्राप्त होते हैं॥ २॥ धार्मिक जन धर्मराजपुरमें तीन दिशाओंमें स्थित द्वारोंसे जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वारके मार्गसे वहाँ जाते हैं॥ ३॥

अस्मित्रेव महादु:खे मार्गे वैतरणी नदी। तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते॥ ४॥ ब्रह्मघ्नाश्चे सुरापाश्च गोग्ना वा बालघातका:। स्त्रीधाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्नपापिन:॥ ५॥

चोद्या अध्याय

ये हरन्ति गुरोर्द्रव्यं देवद्रव्यं द्विजस्य वा । स्त्रीद्रव्यहारिणो ये च बालद्रव्यहराश्च ये॥ ६ ॥

49

ये ऋणं न प्रयच्छन्ति ये वै न्यासापहारकाः। विश्वासघातका ये च सविधान्नेन मारकाः॥ ७॥ दोषग्राही गुणाश्लाधी गुणवन्तु समन्तराः। नीचानुगिणो मूढाः सत्सङ्गतिपराड्मुखाः॥ ८॥ तीर्धसज्जनसन्दर्भगृभदेविविनिन्दकाः । पुराणवेदमीमांसान्यायवेदान्तदृषकाः ॥ ९॥ हर्षिता दुःखितं दृष्टा हर्षिते दुःखदायकाः। दृष्टवाक्यस्य वक्तारो दृष्टिचनाञ्च ये सदा॥ १०॥ इसी महादुःखदायी (दक्षिण) मार्गमें वैतरणो नदी हैः उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हैं—॥ ४॥ जो ब्रह्मणोंकी हत्या करनेवाले, सुगपान करनेवाले, गोधाती, बालहन्यपे, स्त्रीकी हत्या करनेवाले, गर्भपात करनेवाले और गुमहन्यसे पाप करनेवाले हैं, जो गुरुकं धनको हरण करनेवाले, देवता अधवा ब्राह्मणका धन हरण करनेवाले, क्वांद्रव्यहारी, बालद्रव्यहारी हैं जो ऋण लंकर उसे न लीटानेवाले, धरोहरका अपहरण करनेवाले, विधानघात करनेवाले, विधान देकर मार डालनेवाले, दृगरेके दोषको ग्रहण करनेवाले, गुणोंकी प्रशंसा न करनेवाले, गुणवानोंक माथ डाह रखनेवाले, नोचोंके साथ अनुगग रखनेवाले, मूढ, सत्संगितसे दूर रहनेवाले हैं, जो तीर्थों, सन्जनो, सन्कर्मों, गुरुजनों और देवनाओंकी निन्दा करनेवाले हैं, पुराण, वेद, मीर्मामा, न्याय और वेदान्तको दृषित करनेवाले हैं॥ ५—९ . दुःखे व्यक्तिको देखकर प्रसन्न होनेवाले, ग्रसन्तको दुःख देनेवाले, दुर्वचन बोलनेवाले तथा सदी दृषित चित्तवृत्तिवाले हैं॥ १०॥

न शृण्विन्त हितं वाक्यं शास्त्रवार्तां कदापि न । आत्मसम्भविताः स्तन्धा मृद्धाः पण्डितमानिनः ॥ ११ ॥ एते चान्ये च बहवः पापिष्ठा धर्मवर्जिताः । गच्छिन्त यसमार्गे हि रोदमाना दिवानिश्रम् ॥ १२ ॥ यमदूतैस्ताड्यमाना यान्ति वैतरणीं प्रति । तस्यां प्रतिन्त ये पापास्तानहं कथयामि ते ॥ १३ ॥ जो हितकर साक्य और शास्त्रीय वचनांको कभी न सुननेवाले, अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझनेवाले, घमण्डी, मूर्ख होते हुए अपनेको विद्वान् समझनेवाले हैं—ये तथा अन्य बहुत पापोंका अर्जन करनेवाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यममार्गमें जाते हैं ॥ ११-१२ ॥ यमदूतोंके द्वारा पीटे जाने हुए (वे पापी) वैतरणोकी ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं, ऐसे उन पार्षियोके विषयमें मैं नुम्हें बताता हूँ—॥ १३ ॥

मातरं येऽवमन्यन्ते पितरं गुरुपेव च। आचार्यं चापि पून्यं च तस्यां मजन्ति ते नराः ॥ १४॥ पितवतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्विताम् । स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषाद्वैतरण्यां पतन्ति ते ॥ १५॥ सतां गुणसहस्रेषु दोधानारोपयन्ति ये । तेष्ववज्ञां च कुर्वन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते ॥ १६॥ जो माता, पिता, गुरु, आचार्यं तथा पूज्यजनोंको अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणीमें डूवते हैं ॥ १४॥ जो पुरुष पितवता, सच्चरित्र, उनम कुलमें उत्पन्न, विनयसे युक्त स्त्रीको द्वेषके कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणीमें पड़ते हैं । १५॥ जो हजारों गुणोके होनेपर भी सन्पुरुषोमें दोधका आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणीमें पड़ते वैतरणीमें पड़ते हैं ॥ १६॥

चीवा अध्याय

४९

बाह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददाति यः। आहूय नास्ति यो ब्र्यात्त्रयोवांसश्च सन्ततम्॥ १७॥ स्वयं दत्ताऽपहर्ता च दानं दत्याऽनुतापकः। परवृत्तिहरश्चेव दाने दत्ते निवारकः॥ १८॥ यज्ञिवध्वंसकश्चेव कथाभङ्गकरश्च यः। क्षेत्रसीमाहरश्चेव यश्च गोचरकर्षकः॥ १९॥ ब्राह्मणो रसिवक्रेता यदि स्याद् वृषलीपितः। बेदोक्तयज्ञादन्यत्र स्वात्मार्थं पशुमारकः॥ २०॥ ब्रह्मकर्पपरिश्रष्टो मांसभोक्ता च मद्यपः। उच्छृङ्खलस्वभावो यः शास्त्राध्ययनवर्जितः॥ २१॥ वेदाश्चरं पठेच्छृद्रः कापिलं यः पयः पिवेत्। धारयेद् ब्रह्मसूत्रं च भवेद्वा खाह्मणीपितिः॥ २२॥ राजभार्याऽभिलायी च परदारापहारकः। कन्यायां कामुकश्चैव सतीनां दूषकश्च यः॥ २३॥ वचन दे करके जो ब्राह्मणको यथार्थरूपमें दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति 'नहीं है' ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणीमें निवास करते हैं॥ १७॥ स्वयं दी हुई वस्तुका जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चताप करता है, जो दूसरेकी आजीविकाका हरण करता है, दान देनेसे रोकता है, यज्ञका विध्वंस करता है, कथा-पङ्ग करता है, क्षेत्रकी सीमाका हरण कर लेता है और जो गोचरशूमिको जोतता है, वह वैतरणीमें पड़ता है। ब्राह्मण होकर रसविक्रय करनेवाला, वृष्यलोका पति (शृद्ध स्त्रोका ब्राह्मणपित), वेदप्रतिपादित यज्ञके अतिरिक्त अपने लिये पशुओंको हत्या करनेवाला, ब्रह्मकर्मसे च्युत, मांसभोजो, मद्य पीनेवाला, उच्छृङ्खल स्वभाववाला, श्राह्मके अध्ययनसे रहित (ब्राह्मण), वेद यङ्नेवाला श्रुद्र, किपलाका दूध पीनेवाला श्रुद्र, यजोपवीत धारण

करनेवाला शूद्र, बाह्मणोक्षा पनि वननेवाला श्द्र, राजमहियीक साथ व्यभिचार करनेवाला, परायी स्त्रीका अपहरण करनेवाला, कन्यांके साथ कामाचारकी इच्छा रखनेवाला तथा जो सतोत्व नष्ट करनेवाला है—। १८—२३। एते चाउन्यं च वहवो निषिद्धाधरणोत्मुकाः। विहितन्यागिनो मूढा वैतरण्यां पतन्ति ते॥ २४॥ सर्वं मार्गमितक्रम्य यान्ति पापा यमालये । पुनर्यमाज्ञयाऽऽगत्य दूनास्तस्यां क्षिपन्ति तान्॥ २५॥ या वै धुरन्धरा सर्वधीरवाणां खगाधिष । अतम्तस्यां प्रक्षिपन्ति वैतरण्यां च पापिनः ॥ २६ ॥ ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करनेमें उत्सुक तथा शास्त्रविहित कर्मोंको त्यागनेवाले वे मृडजन वैतरणीमें गिरते हैं। २४। सभी मार्गोंको पर करके पापी यमके भवनमें पहुँचते हैं और पुन: यमकी आज्ञासे आकर दून लोग उन्हें र्वनरणीयें फेंक देने हैं॥ २५॥ हे खगराज! यह वैतरणी नदी (कष्ट प्रदान करनेवाले) सभी प्रमुख नरकोमें भी सर्वाधिक कप्रप्रद है। इसलिये यमदूर पापियोंको उस वैतरणीमें फेंकते हैं॥ २६॥ कृष्णा गाँयंदि नो दत्ता नौध्वंदेहक्रियाकृताः। तस्या भुक्ता महद् दुःखं यान्ति वृक्षं तटोद्भवम्॥ २७॥ कूटसाक्ष्यप्रदातारः कूटधर्मपरायणाः। छलेनार्जनसंसक्ताश्चीर्यवृत्त्या च जीविनः॥ २८॥ छेदयन्यतिवृक्षांश्च वनारामविभञ्जकाः । वृतं तीर्थं परित्यज्य विधवाशीलनाशकाः ॥ २९ ॥ जिसने अपने जीवनकालमें कृष्णा (काली) गौका दान नहीं किया अधवा मृत्युके पश्चात् जिसके उद्देश्यसे बान्धवेंद्रण कणा माँ नहीं दी गयी तथा जिसने अपनी ओध्वेंदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्यसे

चौवा अखाव

48

औध्वंदैहिक क्रिया नहीं की गयो हो, वे वैतरणीमें महान् दुःख भोग करके वैतरणी तटस्थित शालमली-वृक्षमें जाते हैं॥ २७॥ जो झूठी गवाही देनेवाले, धर्मपालनका ढोंग करनेवाले, छलसे धनका अर्जन करनेवाले, चोरीद्वारा आजीविका चलानेवाले, अत्यधिक वृक्षोंको काटनेवाले, वन और वाटिकाको नष्ट करनेवाले, ब्रुत और तीर्थका परित्याग करनेवाले, विधवाके शालको नष्ट करनेवाले हैं॥ २८ २९॥

भर्तारं दूषयेन्नारी परं भनिस धारयेत्। इत्याद्याः शाल्मलीवृक्षे भुञ्जन्ते बहुताडनम्॥ ३०॥ ताडनात् पिततान् दूताः क्षिपन्ति नरकेषु तान्। पतिन्त तेषु ये पापास्तानहं कथयापि ते॥ ३१॥ नास्तिका भिन्नमर्यादाः कदर्या विषयात्मकाः। दाध्भिकाश्च कृतानाश्च ते वै नरकगामिनः॥ ३२॥ कृपानां च तडागानां वापीनां देवसद्यनाप्। प्रजागृहाणां भेत्तारस्ते वै नरकगामिनः॥ ३३॥ जो स्त्री अपने पितको दोष लगाकर परपुरुषमें आमक होनेवाली है—ये सभी और इम प्रकारके अन्य पापी भी शाल्मली-वृक्षद्वारा बहुन ताडना प्राप्त करते हैं॥ ३०॥ पोटनेमे नीचे गिरे हुए उन पापियोंको यमदून नरकोंमें फेंकते हैं। उन नरकोंमें जो पापी गिरते हैं, उनके विषयमें मैं तुन्हे बतलाता हूँ—॥ ३१॥ (वेदकी निन्दा करनेवाले) नास्तिक, मर्यादाका उल्लंघन करनेवाले, कंजूम, विषयोमें दुवे रहनेवाले, दम्भी तथा कृतव्र मनुष्य निश्चय ही नरकोंमें गिरते हैं॥ ३२॥ जो कुँआ, तालाव, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान (धर्मशाला आदि)-को नष्ट

<sup>&</sup>quot; इन पाँचीं देखोंको शास्त्रमें परव्रह्म माना गया है। इम्मेन्स्वे पञ्चदेवायासनाका विधान है।

करते हैं, वे निश्चय हो नरकमें जाते हैं॥३३॥

विसृज्याश्नित ये दाराञ्छिशून् भृत्यांस्तथा गुरून् । उत्सृज्य पितृदेवेज्यां ते वै नरकगामिनः ॥ ३४ ॥ शंकुभिः सेतुभिः काष्ठैः पापाणैः कण्टकस्तथा । ये पार्गमुपरुज्यन्ति ते वै नरकगामिनः ॥ ३५ ॥ सित्रयों, छोटे बच्चों, नीकरों तथा श्रेष्ठजनोको छोडकर एवं पितरों और देवनाओंको पूजाका परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥ ३४ । जो मार्गको कीलींसे, पुलोंसे, लकड़ियोंसे तथा पत्थरों एवं काँटोंसे रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं ॥ ३५ ॥

शिवं शिवां हिर सूर्यं गणेशं सद्गुरुं बुधम्। न पूजयन्ति ये मन्दास्ते वै नरकगामिनः॥ ३६॥ आरोप्य दासीं शयने विद्रो गच्छेदधोगितम्। प्रजामुत्याद्य शूद्रायां ब्राह्मण्यादेव हीयते॥ ३०॥ न नमस्कारयोग्यो हि स कदापि द्विजोऽधमः। तं पूजयन्ति ये मूढास्ते वै नरकगामिनः॥ ३८॥ ब्राह्मणानां च कलहं गोयुद्धं कलहिप्रयाः। न वर्जन्यनुमोदन्ते ते वै नरकगामिनः॥ ३९॥ अनन्यशरणस्त्रीणां ऋनुकालव्यनिक्रमम्। ये प्रकुर्वन्ति विद्वेषात्ते वै नरकगामिनः॥ ४०॥ येऽपि गच्छन्ति कामान्धा नरा नारीं रजस्वलाम्। पर्वस्वप्सु दिवा श्राद्धे ते वै नरकगामिनः॥ ४९॥ जो मन्द पुरुष भगवान् शिव, भगवती शक्ति, नासयण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान्—इनकी पूजा नहीं कर्यने हे सक्ते हैं ३६॥ उपबीको अपनी शब्यापर आरोपित करनेसे ब्राह्मण अधोगितको प्राप्त होता है

क्रम ज्ञाय

43

और ज्ञान अत्यान करनेसे वह ब्राह्मणत्वसे ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कारके योग्य नहीं होता जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणको पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं॥ ३० ३८॥ दूसरोंके कलहसे प्रसन्न होनेवाले जो मनुष्य ब्राह्मणोंके कलह तथा गीओको लड़ाईको नहीं रुकवाते हैं (प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं) अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देने हैं, वे अवश्य ही नरकमें जाते हैं॥ ३९॥ जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी प्रतिप्रायणा स्त्रोंके ऋनुकलको द्वेपवश उपेक्षा करनेवाले निश्चित हो नरकगामी होते हैं॥ ४०॥ जो कामान्य पुरुष रजस्वला स्त्रीसे गमन करते हैं अथवा पर्वके दिनों (अमावास्या, पूर्णिमा आदि) में, जलमें, दिनमें तथा श्राद्धके दिन कामुक होकर स्त्रीसंग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं॥ ४१॥

ये शारीर मलं वहाँ प्रक्षिपन्ति जलेऽपि च। आरामे प्रथि गोष्ठे वा ते व नरकगामिन: ॥ ४२॥ शास्त्राणां ये च कर्तार: शराणां धनुषां तथा। विक्रेतारश्च ये तेषां ते व नरकगामिन: ॥ ४३॥ चर्मविक्रियणों वंश्या: केशविक्रियका: स्त्रिय:। विषविक्रियण: सर्वे ते व नरकगामिन: ॥ ४४॥ जो अपने शरीरके मलको आग जल, उपवन, मागं अथवा गोशालामें फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं॥ ४२॥ जो हथियार वनानेवाले, बाय और धनुषका निर्माण करनेवाले तथा इनका विक्रय करनेवाले हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥ ४३॥ चमड़ा वेचनेवाले वैश्य, केश (योनि)-का विक्रय करनेवाली स्त्रियों तथा विषका विक्रय करनेवाले—ये सभी नरकमें जाते हैं॥ ४४॥

अनाथं नाऽनुकम्पन्ति ये सतां द्वेषकारकाः। विनाऽपराधं दण्डन्ति ते वै नरकगामिनः॥ ४५॥ आशया समनुप्राप्तान् ब्राह्मणानर्थिनो गृहे। न भोजयन्ति पाकेऽपि ते वै नरकगामिनः॥ ४६॥ सर्वभूतेष्वविश्वस्तास्तथा तेषु विनिर्दयाः। सर्वभूतेषु जिह्या ये ते वै नरकगामिनः॥ ४७॥ नियमान्समुपादाय ये पश्चादजितेन्द्रियाः। विग्लापयन्ति तान् भूयस्ते वै नरकगामिनः॥ ४८॥

जो अनाथकं ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सन्पुरुषोंसे द्वेप करते हैं और निरपराधको दण्ड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। ४५। आशा लगाकर घरपर आये हुए ब्राह्मणों और याचकोंको पाकसम्पन्न (भोजनके बने) रहनेपर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करनेवाले होते हैं। ४६॥ जो सभी प्राणियोमें विश्वास नहीं करते और उनपर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियोंके प्रति कुटिलताका व्यवहार करते हैं, वे निश्चय हो नरकगामी होते हैं॥ ४७॥ जो अजिनेन्द्रिय पुरुष नियमोको स्वीकार करके बादमें उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं॥ ४८।

अध्यात्मविद्यादातारं नैव मन्यन्ति ये गुरुम्। तथा पुराणवक्तारं ते वै नरकगामिनः॥ ४९॥

मित्रद्रोहकरा ये च प्रीतिच्छेदकराश्च ये। आशाच्छेदकरा ये च ते वै नरकगामिनः॥ ५०॥

विवाहं देवयात्रां च तीर्थमार्थान्विलुम्पति। स वसेत्ररके घोरे तस्मात्रावर्तनं पुनः॥ ५१॥

जो अध्यात्मविद्या प्रदान करनेवाले गुरुको नहीं मानते और जो पुराणवक्ताको नहीं मानते, वे नरकमें जाते

हैं। ४०। जो व्यक्ति मित्रसे द्रोह करने हैं, जो व्यक्तियोंको आपसी प्रीतिका भेदन करते हैं नथा जो दूसरेकी

वांका अध्याप

44

अग्न नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं॥ ५०॥ विवाहको भङ्ग करनेवाला, देवयात्रामें विद्य करनेवाला तथा तीर्थयात्रियोंको लूटनेवाला घोर नरकमें वास करता है और वहाँमें उसका पुनरावर्तन नहीं होता॥ ५१॥ अग्नि दद्यान्महापाणी गृहे ग्रामे तथा वने। स नीतो यमदूर्तश्च विद्वकुण्डेषु पच्यते॥ ५२॥ अग्निना दग्धगात्रोऽसौ यदा छायां प्रयाचते। नीयते च तदा दूर्तरसिपत्रवनान्तरे॥ ५३॥ खड्गतीक्ष्णैश्च तत्पत्रैगतिच्छेदो यदा भवेत्। तदोचुः शीतलच्छाये सुखनिद्रां कुरुष्व भो॥ ५४॥ जो महापाणी घर, गाँव तथा जंगलमें अग्न लगाता है, यमदून उसे ले जाकर अग्निकुण्डोंमें पकाते हैं॥ ५२॥ इस अग्निसे जले हुए अङ्गवाला वह पाणा जब छायाकी याचना करता है तो यमदून उसे असिपत्र नामक बनमें ले जाते हैं। ५३॥ जहाँ तलवारके समान त'स्य पनीमें उसके अङ्ग जब कट जाते हैं, तब यमदून उससे कहते हैं—रे पाणी। शीतल छायामें सुखको नींद सो॥ ५४॥

पानीयं पानुमिच्छन्वं तृषातों यदि याचते। पानार्धं तैलमत्युच्णं तदा दूतैः प्रदीयते॥ ५५॥ पीयतां भुज्यतां पानमत्रमृचुम्तदेति ते। पीतमात्रेण तेनैव दग्धान्त्रा निपतित ते॥ ५६॥ कथि छित्युनरुत्थाय प्रलपन्ति मुदीनवन्। विवशा उच्छुमन्तश्च ते यनुपपि नाशकन्॥ ५७॥ जय वह प्याममे व्यक्ति होकर जन पीनेकी इच्छासे पानी माँगना है तो दूनोंके द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीनेके लिये दिया जाता है॥ ५५॥ 'पानी पीयो और अन खाओ'—ऐमा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है।

उस अति उष्ण तेलके पीते ही उनकी आँनें जल जानी हैं और वे गिर पड़ने हैं॥५६॥ किसी प्रकार पुन: उठकर अत्यन्त दीनकी भाँति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहनेमें भी समर्थ नहीं होते॥५७॥

इत्येवं बहुशस्तार्क्ष्यं यातनाः पापिनां स्मृताः। किमेतैर्विस्तगत्प्रोक्तैः सर्वशास्त्रेषु भाषितैः॥ ५८॥ एवं वै क्लिश्यमानास्ते नरा नार्यः सहस्त्रशः। पच्यन्ते नरके घोरे यावदाभूतसम्प्लवम्॥ ५९॥ तस्याक्षयं फलं भुक्त्वा तत्रैवोत्पद्यते पुनः। यमाज्ञया महीं प्राप्य भवन्ति स्थावरादयः॥ ६०॥

है तार्क्य! इस प्रकारको पापियोंको बहुत-सी यातनाएँ बनायी गयी हैं विस्तारपूर्वक इन्हें कहनेकी क्या आवश्यकता? इनके सम्बन्धमें सभी शास्त्रोमें कहा गया है॥५८॥ इस प्रकार हजारों नर-नारी नारकीय यातनाको भोगते हुए प्रलयपर्यन्त घोर नरकोंमें पकते रहते हैं॥५९॥ उस पापका अक्षय फल भोगकर पुन: वहीं पैदा होते हैं और यमकी आज्ञासे पृथ्वीपर आकर स्थावर आदि योनियोंको प्राप्त करते हैं॥६०॥

वृक्षगुल्मलतावर्क्षगिरयञ्च तृणानि च। स्थावरा इति विख्याता महामोहतमावृता: ॥ ६१ ॥ कीटाश्च पशवश्चैव पश्चिणश्च जलेचरा: । चतुरशीतिलक्षेषु कथिता देवयोनय: ॥ ६२ ॥ वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, गिरि (पर्वत) तथा तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गयी हैं; ये अत्यन्त मोहसे आवृत हैं ॥ ६१ । कीट, पशु-पक्षी, जलचर तथा देव—इन योनियोंको मिलाकर चौरासी लाख योनियाँ कही गयी हैं । ६२ ॥

#### चोषा अध्याव

एताः सर्वाः परिभ्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम्। मानुषेऽपि श्रपाकेषु जायन्ते नरकरगताः। तत्रापि पापचिद्वैस्ते भवन्ति बहुदुःखिताः॥६३॥ गलत्कुष्ठाश्च जन्मान्धा महारोगसमाकुलाः। भवन्येवं नरा नार्यः पापचिद्वोपलक्षिताः॥६४॥ इति गरुडपुगणे सागेद्धारे नरकप्रदणपचिद्वनिकपणं नाम बनुर्थोऽध्यायः॥४॥

#### RICH # RICH

इन सभी योजियोमें घूमते हुए जीव मनुष्ययोगि प्राप्त करते हैं और मनुष्ययोगिमें भी नरकसे आये व्यक्ति चाण्डालके घरमें जन्म लेते हैं तथा उसमें भी (कुष्ठ आदि) पापिचहोंसे वे बहुत दु:खो रहते हैं। किसीको गुलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्मसे अन्धे होने हैं और कोई महारोगसे व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्रीमें पापके चिह्न दिखायी पड़ते हैं॥ ६३-६४॥

॥ इस प्रकार मरुडपुराणके अन्तर्गन सामेद्धारमें "नरकप्रदयापिवहनिरूपण" नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४॥

# पाँचवाँ अध्याय

### कर्मविपाकवश मनुष्यको अनेक योनियों और विविध रोगोंकी प्राप्ति

मस्ड उवाच

येन येन च पापेन यद्याच्चिह्नं प्रजायते। यां यां योनि च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव ॥ १ ॥
गरुडजीने कहा — हे केशव ! जिस-जिस पापसे जो-जो चिह्न प्राप्त होते हैं और जिन-जिन योनियोंमें जीव
जाते हैं, वह मुझे बताइये॥ १॥

#### श्रीभगवानुवाच

यै: पापैयांन्ति यां योनि पापिनो नरकागता:। येन पापेन याच्यहं जायते मम तच्छृणु॥ २ ॥ ब्रह्महा क्षयरोगी स्याद् गोघ्न: स्यान्कुब्जको जड:। कन्याधाती भवेत्कुष्ठी त्रयश्चाण्डालयोनिषु॥ ३ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—नरकसे आये हुए पापी जिन पायोंके द्वारा जिस योनिमें जाते हैं और जिस पापसे जो चिह्न होता है, वह मुझसे सुनो॥२॥ ब्रह्महत्यारा क्षयरोगी होता है, गायकी हत्या करनेवाला मूर्ख और कुवड़ा होता है। कन्याकी हत्या करनेवाला कोड़ी होता है और ये तीनों पापी चाण्डालयोनि प्राप्त

#### कंच्यां अध्याव

स्त्रीधाती गर्भपाती च पुलिन्दो रोगवान् भवेत्। अगय्यागमनात्सण्ढो दुश्चर्मा गुरुतल्पगः॥ ४॥ मांसभोक्ताऽतिरक्ताङ्गः श्यावदन्तस्तु मद्यपः। अभक्ष्यभक्षको लौल्याद्ब्राह्मणः स्यान्महोदरः॥ ५॥ अदत्त्वा मिष्टमश्नाति स भवेद्गलगण्डवान्। श्राद्धेऽन्नमशृत्विं दत्त्वा श्वित्रकुष्ठी प्रजायते॥ ६॥ स्त्रीको हत्या करनेवाला तथा गर्भपात करानेवाला पुलिन्द (भिल्ल) होकर रोगी होता है। परस्त्रीगमन करनेवाला नपुंसक और गुरुपलीके साथ व्यभिचार करनेवाला चर्मरोगी होता है। ४॥ मांसका भोजन करनेवालेका अङ्ग अत्यन्त लाल होता है, मद्य पीनेवालेक दाँत काले (किपशवर्णके) होते हैं, लालचवश अभक्ष्यभक्षण करनेवाले ब्राह्मणको महोदररोग होता है। ५॥ जो दूसरेको दिये बिना मिष्टान्न खाता है, उसे गलेमें गण्डमाला-रोग होता है, श्राद्धमें अपवित्र अन्त देनेवाला श्रेनकुष्ठी होता है। ६॥

गुरोर्गर्वेणावमानादपस्मारी भवेत्ररः । निन्दको वेदशास्त्राणां पाण्डुरोगी भवेद् ध्रुवम् ॥ ७ ॥ कृटसाक्षी भवेन्कः काणः स्यात्पंक्तिभेदकः । अनोष्ठः स्याद्विवाहको जन्मत्यः पुस्तकं होत्॥ ८ ॥ गोब्राह्मणपदाधातात्वञ्जः पङ्गुश्च जायते । गद्गदोऽनृतवादी स्यात्तच्य्रोता बधिरो भवेत्॥ ९ ॥ गर्वसे गुरुका अपमान करनेवाला मनुष्य मिरगोका रोगो होता है । वेदशास्त्रको निन्दा करनेवाला निश्चित ही पाण्डुरोगी होता है ॥ ७ ॥ झूटो गवाही देनेवाला गूँगा, पंक्तिभेद करनेवाला काना, विवाहमें विद्य करनेवाला व्यक्ति

१. जनमपृहमें किसी भी व्यक्ति विशयक प्रति किया कानवाला पक्षपति प्रकिपेट है।

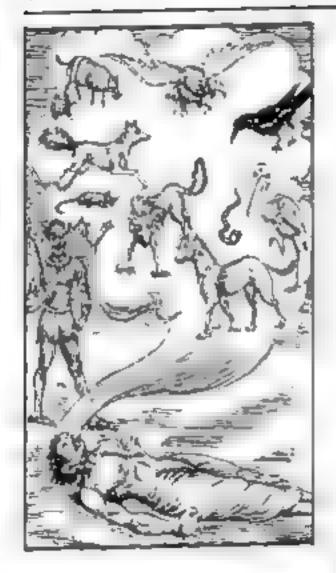

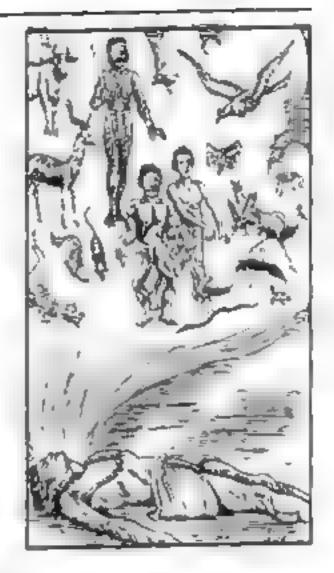

किये हार अग्रध कर्योंका फल

पांचवां अध्वाय

66

भें ष्ठर्शहर और पुस्तक चुरानेवाला जन्मान्य होता है ॥ ८ ॥ गाय और ब्राह्मणको पैरसे मारनेवाला लूला लेंगड़ा होता है, झूठ बोलनेवाला हकलाकर बोलता है तथा झूठो बात सुननेवाला बहरा होना है ॥ ९ ॥

गरदः स्याजाडोन्यतः खल्बाटोऽग्निप्रदायकः। दुभंगः पलिबक्तेता रोगवान् परमांसभुक्॥ १०॥ हीनजातौ प्रजायेत रत्नानामपहारकः। कुनखी स्वर्णहर्ता स्याद्धानुमात्रहरोऽधनः॥ १२॥ अन्नहर्ता भवेदाखुः शलभो धान्यहारकः। चानको जलहर्ना स्याद्विषहर्ता च वृश्चिकः॥ १२॥ शाकं पत्रं शिखी हत्वा गन्धांश्छुच्छुन्दरी शुभान्। मधुदंशः पत्रं गृधो लवणं च विपीलिका॥ १३॥

विष देनेवाला मृखं और उन्मन (पागल) तथा आग लगानेवाला खल्वाट (गंजा) होता है। पल (मांस) बेचनेवाला आगागा और दूसरेका मांस खानेवाला रोगों होता है। १०। रहोंका अगहरण करनेवाला होनजातिमें उत्पन्न होता है, सोगा चुरानेवाला नखरोगी और अन्य धानुओंको चुरानेवाला निर्धन होता है। ११॥ अन्न चुरानेवाला चूहा और धान चुरानेवाला शलभ (टिड्डो) होता है। जलको चोरो करनेवाला चातक और विषका व्यवहार करनेवाला वृक्षिक (विच्छू) होता है। १२। शाक-पात चुरानेवाला मयूर होता है, शुभ गन्धवाली वस्तुओंको चुरानेवाला छुछुन्दरी होता है, मधु चुरानेवाला डाँस, मांस चुरानेवाला गोध और नमक चुरानेवाला चोंटी होता है। १३॥

ताम्बूलफलपुष्पादिहर्ता स्याद्वानरो वने । उपानतृणकार्पासहर्ता स्यान्पेषयोनिषु॥ १४॥ यश्च रौद्रोपजीवी च मार्गे सार्थान्विलुम्पति । मृगयाव्यसनीयस्तु छागः स्याद्वधिके गृहे॥ १५॥

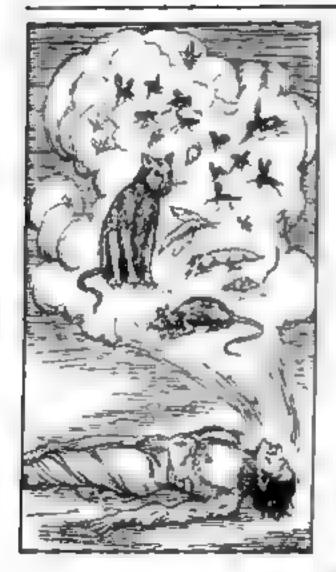



किये हुए अशुभ कर्मोंका फल

पांचवां अध्याव

53

ताम्बूल, फल तथा पुष्प आदिकी चोरी करनेवाला वनमें बंदर होता है। जूना, घास तथा कपासको चुरानेवाला भेड़बोनिमें उत्पन्न होता है। १४॥ जो रोड़कमों (क्रूरकमों)-से आजीविका चलानेवाला है। मार्गमें यात्रियोंको लूटता है और जो आखेटका व्ययन रखनेवाला है। वह कमाईक घरका वकरा होता है॥ १५॥

यो मृतो विषयानेन कृष्णसर्पो भवेद् गिर्गं । निरंकुशस्वभावः स्यान् कुञ्जरो निर्जने वने ॥ १६ ॥ वैश्वदेवमकर्तारः सर्वभक्षाश्च ये द्विजाः । अपरीक्षितभोक्तारो व्याघाः स्युर्निर्जने वने ॥ १७ ॥ गायत्रीं न स्परिद्यस्तु यो न सन्ध्यामुपासते । अन्तदुंष्ट्रो वहिः साधुः स भवेद् ब्राह्मणो बकः ॥ १८ ॥

विय पोकर मरनेवाला पर्वतपर काला नाग होना है। जिसका स्वभाव अपर्यादित है, वह निर्जन वनमें हाथी होता है। १६॥ चलिवंशदंव न करनेवाले तथा सब कुछ खा लेनेवाले द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) और बिना परीक्षण किये भोजन कर लेनेवाले व्यक्ति निर्जन बनमें व्याच्च होते हैं। १७॥ जो ब्राह्मण गायत्रीका स्मरण नहीं करता और जो सध्योपासन नहीं करना, जिसका अन स्वरूप दूधित तथा बाह्य स्वरूप साधुकी तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। १८॥

अयाज्ययाजको विष्रः स भवेद् ग्रामसूकरः। खरो वै बहुयाजित्वात्काकोऽनिर्मन्त्रभोजनात्॥ १९॥ पात्रे विद्यामदाता च बलीवर्दो भवेद् द्विजः। गुरुसेवामकर्ता च शिष्यः स्याद् गोखरः पशुः॥ २०॥ गुरुं हुंकृत्य तुंकृत्य विष्रं निर्जित्य बादनः। अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्मराक्षसः॥ २९॥ जिनको यज्ञ नहीं करना चहिये, उनके यहाँ यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण गाँवका सूअर होता है, क्षमतासे अधिक यज्ञ करानेवाला गर्दभ तथा बिना आमन्त्रणके भोजन करनेवाला कौआ होता है॥ १९॥ जो सत्पात्र शिष्यको विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरुकी सेवा न करनेवाला शिष्य बैल और गथा होता है। २०॥ गुरुके प्रति (अपमानके सात्पर्यसे) हुं या तुं शब्दोंका उच्चारण करनेवाला और वाद विवादमें ब्राह्मणको पराजित करनेवाला जलविहीन अरण्यमें ब्रह्मराक्षस होता है॥ २१॥

प्रतिश्रुतं द्विजे दानमदन्त्वा जम्बुको भवेत्। सतामसत्कारकरः फेत्कारोऽग्निमुखो भवेत्॥ २२॥ पित्रधुग्गिरिगृधः स्यादुलूकः क्रयवञ्चनात्। वर्णाश्रमपरीवादात्कपोतो जायते वने॥ २३॥ आशाच्छेदकरो यस्तु स्नेहच्छेदकरस्तु यः। यो द्वेषात् स्त्रीपरित्यागी चक्रवाकश्चिरं भवेत्॥ २४॥

प्रतिज्ञा करके द्विजको दान न देनेवाला सियार होना है। सत्पुरुषोंका अनादर करनेवाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। २२॥ मित्रसे द्रोह करनेवाला पर्वतका गीध होता है और क्रयमें धोखा देनेवाला उल्लू होता है। वर्णाश्रमकी निन्दा करनेवाला वनमें कपोत होता है। २३॥ आशाको तोड्नेबाला और स्नेहको नष्ट करनेवाला, द्वेषवश स्त्रीका परित्याग कर देनेवाला बहुत कालतक चक्रवाक (चकोर) होता है। २४॥

मातृपितृगुरुद्वेषी भगिनीभातृवैरकृत् । गर्भे योनी विनष्टः स्याद्यावद्योनिसहस्रशः ॥ २५ ॥ शृशोऽपणब्ददा नागे निन्यं कलहकारिणी । सा जलीका च युका स्याद्धर्तीरं भर्त्सते च या ॥ २६ ॥

### वंक्कं अध्याम

ξų

स्वपतिं च परित्यन्य परपुंसानुवर्तिनी । वल्नुनी गृहगोधा स्याद् द्विमुखी वाऽथ सर्पिणी ॥ २७॥ माता-पिता, गुरुसे द्वेष करनेवाला तथा वहन और पाईसे शत्रुता करनेवाला हजारों जन्मोंतक गर्भमें या योनिमें नष्ट होता रहता है ॥ २५ ॥ सास-श्रशुरको अपशब्द कहनेवाली स्त्री तथा नित्य कलह करनेवाली स्त्री जलीका (जलजोंक) होती है और पिनकी भन्मंना करनेवाली नारी जूँ होती है ॥ २६ ॥ अपने पितका परित्याग करके परपुरुषका सेवन करनेवाली स्त्री वल्गुनी (चमगोदड़ी), छिपकली अथवा दो मुँहवाली सर्पिणी होती है ॥ २७ ॥

यः स्वगोत्रोपघाती च स्वगोत्रस्त्रीनिषेवणात्। तरक्षः शल्लको भूत्वा ऋक्षयोनिषु जायते॥ २८॥ तापसीगमनात् कामी भवेन्यरुपिशाचकः। अप्राप्तयीवनासंगाद् भवेदजगरो वने॥ २९॥ गुरुदाराभिलाघी च कृकलासो भवेत्ररः। राज्ञीं गत्वा भवेद्दुष्ट्रो मित्रपत्नीं च गर्दभः॥ ३०॥ सगोत्रकी स्त्रीके साथ सम्बन्ध बनाकर अपने गोत्रको विनष्ट करनेवाला तरक्ष (लकड्बग्धा) और शल्लक (शाही) होकर रोख योनिमें जन्म लेता है॥ २८॥ तापसीके साथ व्यभिचार करनेवाला कामी पुरुष मरुप्रदेशमें पिशाच होता है और अप्राप्तयौवनामे सम्बन्ध करनेवाला वनमें अजगर होता है॥ २९॥ गुरुपब्रीके साथ गमनकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य कृकलास (गिरगिट) होता है। राजपब्रीके साथ गमन करनेवाला ऊँट तथा मित्रकी प्रवीके

साथ गमन करनेवाला गधा होता है॥३०॥

गुदगो विड्वराहः स्याद् वृषः स्याद् वृषलीपितः । महाकामी भवेद् यस्तु स्यादश्वः कामलम्यटः ॥ ३१ ॥

मृतस्यैकादशाहं तु भुञ्जानः श्चा विज्ञायते । लभेद्देवलको विप्रो योनि कुकुटसंद्रकाम् ॥ ३२ ॥

द्रव्यार्थं देवतापूजां यः करोति द्विजाधमः । स व देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः ॥ ३३ ॥

गुदा-गमन करनेवाला विद्वाभोगी सूअर नथा शूद्रागामी वेल होता है । जो महाकामी होता है, वह कामलम्यट

घोड़ा होना है ॥ ३१ । किर्माक मरणशोचमे एकादशहनक भोजन करनेवाला कुना होता है । देवद्रव्यभोक्ता देवलक

ब्राह्मण मुर्गेकी योनि प्राप्त करता है । ३२ ॥ जो ब्राह्मणधम द्रव्याजनके लिये देवताकी पूजा करता है, वह देवलक

कहलाता है । वह देवकार्य तथा पितृकार्यके लिये निन्दनीय है ॥ ३३ ॥

महापातकजान् घोरात्ररकान् प्राप्य दारुणान्। कर्मक्षये प्रजायन्ते महापातिकनिस्त्वह् ॥ ३४॥ खरोष्ट्रमिहवीणां हि ब्रह्महा योनिमृच्छिति । वृकश्चानशृगालानां सुरापा यान्ति योनिषु ॥ ३५॥ कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णस्तेयी समाप्नुयान्। तृणगुल्मलनात्वं च क्रमशो गुरुतल्पगः ॥ ३६॥ महापातकमे प्राप्त अन्यन्त घोर एवं दारुण नरकोंका भोग प्राप्त करके महापातको (व्यक्ति) कर्मके क्षय होनेपर पुनः इम (मर्त्य) लोकमें जन्य लेने हैं॥ ३४॥ ब्रह्महत्यारा गधा, केंट और महिषीकी योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करनेवाले भेड़िया, कुना एवं मियारकी योनिमें जाते हैं॥ ३५॥ स्वर्ण चुरानेवाला कृमि, कोंट तथा प्रतेणकी योनि प्राप्त करना है। गुरुपलोक साथ गमन करनेवाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा

### पाँचको अध्याव

लवा होता है।। ३६॥

परस्य योधितं हत्वा न्यासापहरणेन च। ब्रह्मस्वहरणाच्चैव जायते ब्रह्मसक्ष्मः॥३७॥ ब्रह्मस्वं प्रणयाद्धकं दहत्यासप्तमं कुलम्। बलात्कारेण चौर्येण दहत्याचन्द्रतारकम्॥३८॥ परस्त्रीका हरण करनेवाला, धरोहरका हरण करनेवाला तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला ब्रह्मसक्षस होता है॥३७॥ ब्राह्मणका धन कपट स्नेहसे खानेवाला सात पीढ़ियोंतक अपने कुलका विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरीके द्वारा खानेपर जवतक चन्द्रमा और तारकोंकी स्थिति होती है तबनक वह अपने कुलको जलाता है॥३८॥

लौहचूणांश्मचूणें च विषं च जरयेत्ररः। ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमाञ्चरियधित॥ ३९॥ ब्रह्मस्वरसपुष्टानि वाहनानि वलानि च। युद्धकाले विशोर्यन्ते सैकताः सेतवो यथा॥ ४०॥ देवद्रव्योपभोगेन व्यह्मस्वहरणेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॥ ४१॥ लोहे और पत्थाके चर्ण तथा विषको व्यक्ति पना सकता है या कीने विकास के न

लीहे और पत्थरके चूर्ण तथा विषको व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनीं लोकोंमें ऐसा कौन व्यक्ति है, जो ब्रह्मस्व (ब्राह्मणके धन)-को पचा सकता है?॥३९॥ ब्राह्मणके धनसे पोषित को गयी सेना तथा वाहन युद्धकालमें खालूसे बने सेनु—बाँधके समान नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं॥४०॥ देवद्रव्यका उपभोग करनेसे अथवा ब्रह्मस्वका हरण करनेसे या ब्राह्मणका अतिक्रमण करनेसे कुल पतित हो जाते हैं॥४१॥

स्वमाश्रितं परित्यन्य वेदशास्त्रपरायणम्। अन्येभ्यो दीयते दानं कथ्यतेऽयमितक्रमः॥ ४२॥ स्वाह्यणातिक्रमो नास्ति विग्रे वेदविवर्जिने। ज्वलन्तमग्निमृत्सृन्य न हि भस्मनि ह्यते॥ ४३॥ अतिक्रमे कृते तार्क्ष्यं भुक्त्वा च नरकान् क्रमात्। जन्यान्यः सन्दरिः स्यान्न दाता किंतु याचकः॥ ४४॥

अपने आश्रित वेद-शास्त्रपरायण ब्राह्मणको छोड़कर अन्य ब्राह्मणको दान देना (ब्राह्मणका) अतिक्रमण करना कहलाता है॥४२॥ वेदवेदाङ्गके ज्ञानसे रहित ब्राह्मणको छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है; क्योंकि जलती हुई आगको छोड़कर भस्ममें आहुति नहीं दो जाती॥४३॥ हे तार्क्य! ब्राह्मणका अतिक्रमण करनेवाला व्यक्ति नरकोंको भोगकर क्रमश: जन्मान्ध एवं दरिद्र होता है, वह कभी दाता नहीं बन सकता अपितु याचक हो रहता है॥४४॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्य वसुन्धराम् । षष्टिवर्षसहस्त्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ४५ ॥ स्वयमेव च यो दत्त्वा स्वयमेवापकपंति । स पापी नरकं याति यावदाभूतसम्प्लवम् ॥ ४६ ॥ दत्त्वा वृत्तिं भूमिदानं यत्ततः परिपालयेत् । न रक्षति हरेद्यस्तु स पङ्गुः शाऽभिजायते ॥ ४७ ॥ अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गयी पृथ्वीको जो छोन लेता है, वह साठ हजार वर्षोतक विष्ठाका कोड़ा होता है । ४५ ॥ जो स्वय (कुछ) देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है, वह पापी एक कल्पतक नरकमें रहता है ॥ ४६ । जोस्वय (कुछ) देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है, वह पापी एक कल्पतक नरकमें रहता

### पांचवां अध्याव

95

उसे हर लेता है, वह पंगु (लैंगडा) कुत्ता होता है।। ४७॥

विद्रस्य वृत्तिकरणे लक्षधेनुफलं भवेत्। विद्रस्य वृत्तिहरणान्मर्कटः श्वा किपभवेत्। ४८॥ एवमादीनि चिह्नानि योनयश्च खगेश्वर । स्वकर्मविहिना लोके दृश्यन्तेऽत्र शरीरिणाम् ॥ ४९॥ एवं दुष्कर्मकर्नारो भुक्वा निरचयातनाम् । जायन्ते परपशेषेण प्रोक्तास्वेताम् योनिषु॥ ५०॥ अद्याणको आजीविका देवेताम् स्वितः स्वितः स्व

ब्राह्मणको आर्जिकिक देनेवाला व्यक्ति एक लाख गोदानका फल प्राप्त करना है और ब्राह्मणकी वृत्तिका हरण करनेवाला चन्दर, कुना तथा लगूर होता है ॥ ४८ । हे खगेश्वर! प्राणियोंको अपने कर्मके अनुसार लोकमें पूर्वोक्त योनियाँ तथा शरीरपर चिह्न देखनेको मिलने हैं॥ ४९ ॥ इस प्रकार दुष्कर्म (पाप) करनेवाले जीव नारकीय यातनाओंको भोगकर अवशिष्ट पापोंको भोगनेके लिये इन पूर्वोक्त योनियोमें जाते हैं॥ ५०॥

ततो जनमहस्त्रेषु प्राप्य तिर्वक्षणीयताम्। दुःखानि भारवहनोद्धवादीनि लभन्ति ते॥ ५१॥ पक्षिदुःखं ततो भुक्त्वा वृष्टिशीतातपोद्धवम्। मानुषं लभते पश्चात् समीभूते शुभाशुभे॥ ५२॥ स्त्रीपुंसोऽस्तु प्रसङ्गेन भूत्वा गर्भे क्रमादमी। गर्भादिमरणान्तं च प्राप्य दुःखं प्रियेत्पुनः॥ ५३॥ इसके बाद हजारों जन्मोंतक तिर्वक् (पणु पक्षी) –का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यीसे दुःख प्राप्त करते हैं॥ ५१। फिर पक्षी वनकर वजां, शोत तथा अत्तप (घाम) से दुःखी होते हैं। इसके बाद अन्तमें जब पुण्य और पाप बरावर हो जाते हैं तब मनुष्यकी योनि मिलती है॥ ५२॥ स्त्री पुरुषके सम्बन्धसे (वह) गर्भमें

उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भसे लेकर मृत्युतकके दुःख प्राप्त करके पुनः मर जाता है॥५३॥

समुत्पितिर्विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाम्। एवं प्रवर्तितं चक्कं भूतग्रामे चतुर्विधे॥५४॥

घटीयन्त्रं यथा मर्त्या भमन्ति मम भायया। भूमौ कदाचित्ररके कर्मपाशसमावृताः॥५५॥

इस प्रकार सभी प्राणियोंका जन्म और विनाश होता है। यह जन्म-भरणका चक्र चारों प्रकारकी सृष्टिमें चलता

रहता है॥५४॥ मेरो मायासे प्राणी रहट (घटीयन्त्र) की भाँति ऊपर-नीचेकी योनियोंमें भ्रमण करते रहते हैं।

कर्मपाशसे बँधे रहकर कभी वे नरकमें और कभी भूमिपर जन्म लेते हैं॥५५॥

अदत्तदानाच्य भवेद् दरिद्रो दरिद्रभावाच्य करोति पापम्। पापप्रभावात्ररके प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी॥५६॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि॥५७॥

इति गरुडपुगणे सारोद्धारे पापविद्वनिरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

PART # PART

" चनुर्विध प्राणियमूहमें (१) उद्भिन्न (वृक्ष लगा, गुन्म आदि), (२) स्वेदन (खरमल, न् आदि), (३) अण्डन (४क्षी आदि)

न **चर्चा** अध्याव

97

दान न देनेसे प्राणी दरिंद्र होता है। दरिंद्र हो जानेपर फिर पाप करता है। पापके प्रभावसे नरकमें जाता है और नरकसे लौटकर पुन: दरिंद्र और पुन: पापो होता है। ५६॥ प्राणीके द्वारा किये गये शुभ और अशुभ कर्मोंका फलभोग उसे अवश्य हो भोगना पड़ता है; क्योंकि सैकड़ों कल्पोंके बीत जानेपर भी बिना भोगके कर्मफलका नाश नहीं होता॥ ५७॥

॥ इम प्रकार गरुडपुराणके अन्तगत मारोद्धाममें 'पापचिङ्गनिरूपण' नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

RUPY # PORT

## छठा अध्याय

जीवकी गर्भावस्थाका दुःख, गर्भमें पूर्वजन्मोंके ज्ञानकी स्मृति, जीवद्वारा भगवान्से अब आगे दुष्कमाँको न करनेकी प्रतिज्ञा, गर्भवाससे बाहर आते ही वैष्णवी मायाद्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्थाकी प्रतिज्ञाको भुला देना

गम्ड उवाच

कथमुत्पद्यते मातुर्जंठरे नरकागतः। गर्भादिदुःखं यद्भक्के तन्मे कथय केशव॥१॥
गरुडजीने कहा—हे केशव! नरकसे आया हुआ जीव मानाके गर्भमें कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास
आदिके दुःखको जिस प्रकार भोगना है, वह (सब भी) मुझे बताइये॥१॥

विष्णुरुवाच

स्त्रीपुंमोस्तु प्रसङ्गेन निरुद्धे शुक्रशोणिते। यथाऽयं जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तव॥२॥ भगवान् विष्णुने कहा—स्त्री और पुरुषके संयोगसे वीर्य और रजके स्थिर हो जानेपर जैसे मनुष्यकी उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूँगा॥२॥

ऋनुमध्ये हि पापानां देहोत्पन्तिः एजायते । इन्द्रस्य ब्रह्महत्वाऽस्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये॥ ३॥

छदा अध्याय

ξĐ

प्रथमेऽहिन चाण्डाली द्वितीये सहाधातिनी। तृतीये रजकी होता नरकरणतमातरः॥४॥
कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुदैहीपपनये। स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः॥५॥
कललं त्वेकरात्रेण पश्चरात्रेण बुद्वुदम्। दशाहेन तु कर्कन्धः पेश्यण्डं वा ततः परम्॥६॥
ऋतुकालमें आरम्भके तीन दिनीतक इन्द्रको लगी ब्रह्महत्याकाः चनुर्थाश रजस्वला स्त्रियोमें रहता है, उस
ऋतुकालके मध्यमें किये गये गर्भाधानके फलम्बरूप पापान्माओं देहकी उत्पत्ति होती है॥३॥ रजस्वला स्त्री
प्रथम दिन चाण्डाली, दूमरे दिन ब्रह्मधातिनी और तीमरे दिन रजकी (धोविन) कहलाती है। (तदनुसार उनमें
स्पर्शदोप रहता है) नरकसे आये हुए प्राणियोकी ये ही तीन माताएँ होती है॥४॥ दैवकी प्रेरणासे कर्मानुरोधी
शरीर प्राप्त करनेके लिये प्राणी पुरुषके वीयंकणका आश्रय लेकर स्त्रीके उदरमें प्रविष्ट होता है॥५॥ एक राजिमें
वह शुक्राणु कललके रूपमें, पाँच राजिमें बुद्वुदके रूपमें, टस दिनमें बेरके समान तथा उसके पश्चात् मांसपेशियोंसे
युक्त अण्डाकार हो जाता है॥६॥

मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाह्यङ्गाद्यङ्गविग्रहः। नखलोमास्थिचर्माणि लिङ्गवित्रहेद्भवस्त्रिभिः॥ ७॥

<sup>ै</sup> शश्चन्त्रायवेत्यात्रमतुरीय जगृहुं, निजय ग्लोमपेण नाम्बही मार्थ्य भनि प्रदृश्यते ॥ (श्रीमद्भा० ६ । ९ । ९ ) फित्रयोने यह वर पाकर कि वे सददा पुरूषका सहदास कर सक, ब्रह्महत्याका नीसन चनुष्टीरा स्वीकार किया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक सहीनेमें एजके कपमें दिखायी घटनी है।

चतुर्भिर्धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुनृदुद्भवः। षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे॥ ८॥ मातुर्जग्धात्रपानाद्यरेथद्धातुरसम्मते । शेते विष्मूत्रयोगेते स जन्तुर्जनुसम्भवे॥ ९॥

एक मासमें सिर, दो मासमें बाहु आदि शरारके सभी अड़, तीसरे मासमें नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिड़्नबोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। ७॥ चौथे माममें रस, रक, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र—ये सात धातुएँ तथा पाँचवें मासमें भूख-प्यास पैदा होती है। छड़े मासमें जरायुमें लिपटा हुआ वह जीव माताकी दाहिनी कोखमें घूमना है। ८। और माताके द्वारा खाये-पियं अन्तादिसे बढ़े हुए धानुओंबाला वह जन्तु विष्ठा-मूत्रके दुर्गन्थयुक्त गहुंरूप गर्भाशयमें सोता है। ९॥

कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सीकुमार्यात् प्रतिक्षणम् । मूर्च्छामाजोत्युरुक्लेशस्तव्रत्यैः शुधितैर्मुहुः ॥ १०॥

कदुर्ताक्ष्णोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुलंबणैः।

मातृभुक्तैरूपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः । उल्वेन संवृतस्तिस्पन्नन्नेश्च बहिरावृतः ॥ ११ ॥ वहाँ गर्भस्थ क्षुधित कृष्मियोंके द्वारा उसके सुकुमार अङ्ग प्रतिक्षण बार-बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक बलेश होनेके कारण वह जीव मूर्च्छित हो जाता है ॥ १० । माताके द्वारा खाये हुए कडुवे, तीखे, गरम, नमकीन, रखे तथा खट्टे पदार्थींके आति उद्वेजक संस्पर्शंसे उसे समूचे अङ्गमें वेदना होती है और जरायु (झिल्ली) - से लिपटा बजा वह जीव ऑनोंद्रारा बाहरसे ढका रहता है ॥ ११ ॥

क्या अध्याय

194

आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः। अकल्पः स्वाङ्गचेण्टायां शकुन्त इव पञ्जरे॥ १२॥ तत्र लब्धस्मृतिदेवात् कर्म जन्मशतोद्धवम्। स्मरन् दीर्धमनुन्द्वासं शर्म किं नाम विन्दते॥ १३॥ नाथमान ऋषिभीतः सप्तवधिः कृताञ्जलिः। स्नुवीत तं विकलवया वाचा येनोदरेऽपितः॥ १४॥ आरभ्य सप्तमान्मासाल्रख्यवोधोऽपि वेपितः। नैकन्नास्ते सृतिवातैर्विष्ठाभूरिव सोदरः॥ १५॥ उसकी पीठ और गरटन कृण्डलग्कार रहनी है। इम प्रकार अपने अङ्गोसे चेष्टा करनेमें अममर्थ होकर वह जीव पिजरेमें स्थित पक्षीकी भाँति माताकी कृश्मिमें अपने स्मरको दवाये हुए पड़ा रहना है। १२॥ भगवान्की कृपासे अपने सैकड़ों जन्मोंके कर्मोका स्मरण करना हुआ वह गर्भस्थ जीव लम्बी श्वाम लेता है। ऐसी स्थितिमें भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकना है?। १३। (मांम मज्जा आदि) मात धानुओंके आवरणमें आवृत वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जीडकर विकल वाणीमे उन भगवान्को स्नुति करना है, जिन्होंने उसको माताके उदरमें डाला है। १४। सानवें महीनके आरम्भमे ही सभी जन्मोंके कर्मोका जान हो जानेपर भी गर्भस्थ प्रमृतिवायुके द्वारा चालित होकर वह विष्ठामें उत्पन्त सहोदर (उसी पेटमें उत्पन्त अन्य) कोड़की भाँति एक स्थानपर टहर नहीं पाता॥ १५॥

इवि उकान

श्रीपतिं जगदाधारमशुभक्षयकारकम् । वजामि शरणं विष्णुं शरणागतवत्सलम् ॥ १६॥ जीव कहना है—मैं लक्ष्मीके पति, जगत्के आधार, अशुभका नाश करनेवाले तथा शरणमें आये हुए जीवोंके

प्रति वात्मत्य रखनेकले भगवान् विष्णुको शरपने जाना है। १६ ।

त्वन्धायामीहितो देहं तथा पुत्रकलत्रके। अहं ममाभिमानेन गतोऽहं नाथ संमृतिम्॥ १७॥ कृतं परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम्। एकाकी तेन दग्धोऽहं गतास्ते फलभागिनः॥ १८॥ यदि योन्याः प्रमुच्चेऽहं तत् स्मिग्य्ये पदं तव। तमुपायं करिव्यामि येन मुक्तिं वजाम्यहम्॥ १९॥ विण्मृत्रकूपे पतितो दग्धोऽहं जठगगिनना। इच्छन्नितो विविभिनुं कदा निर्यास्यते बहिः॥ २०॥ येनेदृशं मे विज्ञानं दत्तं दीनदयालुना। तमेव शरणं यामि पुनर्मे माऽस्नु संमृतिः॥ २१॥ न च निर्गनुमिच्छामि बहिर्गभान्कदाचन। यत्र यातस्य मे पापकर्मणा दुर्गतिभवित्॥ २२॥ तस्मादत्र महदुःखे स्थितोऽपि विगतवलमः। उद्धरिष्यामि संसारादात्मानं ते पदाश्रयः॥ २३॥

है नाथ! आपको मायासे मोहित होकर में देहमें अहंभाव तथा पुत्र और पत्नी आदिसे ममत्वभावके अधिमानसे जन्म-मरणके चक्करमें फैसा हूँ। १७॥ मैंने अपने परिजनोंक उद्देश्यसे शुभ और अशुभ कर्म किये किंतु अब मैं उन कर्मोंके कारण अकेला जल रहा हूँ उन कर्मोंके फल भोगनेवाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गये॥ १८० यदि इस गर्भसे निकलकर मैं बाहर आऊँ तो फिर अपके चरणोंका स्मरण करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ, १९॥ विद्या और मूत्रके कुँएमें गिरा हुआ तथा जटराग्निसे जलता हुआ एवं यहाँसे बाहर निकलनेकी इच्छा करता हुआ में कब बाहर निकल पाऊँगा। २०। जिस दोन्डबन्नु परमात्माने मुझे इस प्रकारका विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्होंकी शरण

छदा अध्याव

1919

ग्रहण करता हूँ जिससे मुझे पुन: संमारके चक्करमें न आना पड़े । २१ ॥ अथवा मैं माताके गर्थगृहसे कभी भी बाहर जानेकी इच्छा नहीं करता, (क्योंकि) बाहर जानेपर पापकमोंमे पुन: मेरी दुर्गति हो जायगी ॥ २२ ॥ इसलिये यहाँ बहुन दु:खकी स्थितिमें रहकर भी मैं खेदरहित होकर आपके चरणोका आश्रय लेकर संसारसे अपना उद्घार कर लूँगा ॥ २३ ॥

श्रीभगवादुवाच

एवं कृतमितर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन्नृषिः। सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः॥ २४॥ तेनावसृष्टः सहसा कृत्वाऽवाक्शिर आनुरः। विनिष्कामित कृच्छ्रेण निरुच्छ्रासो हतस्मृतिः॥ २५॥ पिततो भृवि विषमूत्रे विद्वाभूरिव चेष्ट्रने। रोरूयित गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः॥ २६॥ भीभगतात सोते वास्ताने वास्त

श्रीभगवान् बोले—इस प्रकारको बुद्धिवाले एवं स्नुति करते हुए दस मासके ऋषिकल्प उस जीवको प्रसृतिवायु प्रसन्नके लिये नुरंत नीचेकी और ढकेलता है। २४॥ प्रसृतिमार्गके द्वारा नीचे सिर करके सहमा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यन्त कठिनाईसे बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जातो है॥ २५॥ पृथ्वीपर विष्टा और सूत्रके बीच गिरा हुआ वह जीव मलमें उत्पन्न कोईकी भौति चेष्टा करता है और विपरात गति प्राम करके जान नष्ट हो जानेके कारण अत्यधिक स्टन करने लगता है॥ २६॥

गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराणे या मतिभंदेत् । सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बन्धनात्॥ २०॥ यदा गर्भाद् बहियांति कर्मभोगादनन्तरम् । तदैव वैष्णवी माया मोहयत्येव पूरुषम्॥ २८॥ स तदा मायवा स्पृष्टो न किञ्चिद्वदतेऽवशः। शैशावादिभवं दुःखं पराधीनतवाऽश्नुते॥ २९॥ गर्भमं, रुग्णावस्थामं, श्मशानभूमिमं नथा पुराशके पाग्रवण या श्रवणके समय जैमी वृद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाय तो कौन व्यक्ति मारसारिक वन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता॥ २७॥ कर्मभोगके अनन्तर जीव जब गर्भसे वाहर आता है तव उसी समय वैण्णवी माया उस पुरुषको मोहित कर देते है॥ २८॥ उस समय मायाके स्पर्शसे वह जीव विवश होकर तव उसी समय वैण्णवी माया उस पुरुषको मोहित कर देते है॥ २८॥ उस समय मायाके स्पर्शसे वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादि अवस्थाओं होनेवाले दु खोको पराधीनकी भौति भोगता है॥ २९॥ कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादि अवस्थाओं होनेवाले दु खोको पराधीनकी भौति भोगता है॥ २९॥

परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः। अनिभग्नेतमापतः प्रत्याख्या तु मनिश्चरः॥ ३०॥ शायितोऽश्चिपर्यङ्के जन्तुस्वेदजदूषिते। नेशः कण्डूयनेऽङ्गानामासनोत्धानचेष्टने॥ ३१॥ तुदन्यामत्वचं दंशा मशका मत्कुणादयः। रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा॥ ३२॥ उसकी पोषण करनेवाले लोग उसकी इच्छाको जान नहीं पाते। अतः प्रत्याख्यान करनेमें असमर्थ होनेके कारण

वह अनिभप्रेत (विपरान) स्थितिको प्राप हो जाता है।। ३०॥ स्वेदज जीवींसे दूषित तथा विष्ठा-मूत्रसे अपवित्र श्रुट्यापर सुलाये जानेके कारण अपने अङ्गोंको खुजलानेमें, आसनसे उठनेमें तथा अन्य चेप्टाओंको करनेमें वह असमर्थ रहता है।। ३१॥ जैसे एक कृमि दूनरे कृमिको काटता है, उसी प्रकार जानशून्य और रोते हुए उस शिशुको कोमल त्वचाको डाँस, मच्छर और खटमल आदि जन्तु व्यथित करते हैं॥ ३२॥

इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पाँगण्डमेव च । ततो यौवनमासाद्य याति सम्पदमासुरीम् ॥ ३३ ॥

छठा अध्याय

98

तदा दुर्व्यसनासको नीचमङ्गपरायणः। शास्त्रसत्युरुषाणां च द्वेष्टा स्यातकामलम्पटः॥ ३४॥ इस प्रकार शैशवावस्थाका दु ख भोगकर वह पाँगण्डावस्थामें भी दु.ख ही भोगता है तदनन्तर युवावस्था प्राप्त होनेपर आसुरो सम्पनि को प्राप्त होना है॥ ३३। तब वह दुर्व्यमनीमें आसक होकर नीच मुरुषोंके साथ सम्बन्ध बनाता है और (वह) कामलम्पट प्राणो शास्त्र तथा सन्युरुषोसे द्वेष करता है॥ ३४॥

दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावरिजनेन्द्रियः । प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवत् ॥ ३५ ॥ कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीना हनाः पञ्चभिरेव पञ्च । एकः प्रमदी संकर्ष न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ ३६ ॥

भगवान्की मायारूपी स्त्रोंको देखकर वह अजिनेन्द्रिय पुरुष उसकी भावभंगिमासे प्रलोभित होकर महामें हरूप अन्धतममें उमी प्रकार गिर पड़ना है जिस प्रकार अग्निमें पितंगा,। ३५॥ हिरन, हाथी, पितंगा, भौरा और मछली—ये पौचो क्रमश, शब्द म्पर्श, रूप, गन्ध तथा गम—इन पाँच विषयों में एक एकमें आसिक होनेके कारण ही मारे जाने हैं, फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पाँची इन्द्रियों में पाँची विषयों का भोग करना है, वह क्यों नहीं मारा जायगा?।, ३६।

अलब्धाभीष्मिनोऽज्ञानादिद्धमन्युः शुचार्षितः। सह देहेन मानेन वर्द्धमानेन पन्युना॥३७॥

१ टब्को द्वीर्राभक्षात्रभ क्राध, चकळमेत च। अजले चाभिज्ञतस्य कर्य सम्मदमामुरोम्॥ (भीता १६।४) है पाथ] दम्भ, धमण्ड और अधिमान तथा क्रांध, कड़ेयता अक अजल भी—ये यत आसूरी-भागदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके सक्षण हैं ,

करोति विग्रहं कामी कामिध्वन्ताय चात्मनः। बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा॥ ३८॥
एवं यो विषयासक्त्या नरत्वमितदुलंभम्। वृथा नाशयते मूखस्तस्मात् पायतरो हि कः॥ ३९॥
अभीपितन वस्नुकी अग्राप्तिकी मिथितिमें अज्ञानके कारण ही क्रोध हो आना है और शोकको प्राप्त व्यक्ति
देहके साथ ही बढ़नेवाले आभिमान तथा क्रोधके कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाशहेतु दूसरे कामीसे
शातुना कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामीकनोंके द्वारा वह वैसे हो मारा जाता है, जैसे
किसी बलवान् हाथीसे दूसरा हाथी॥ ३७–३८॥ इस प्रकार जो मूर्ख अत्यन्त दुर्लभ मानवजीवनको विषयासक्तिके
कारण व्यर्थमें नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कीन होगा ?॥ ३९॥

जातीशतेषु लभते भृवि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वम्।

यस्तत्र पालयति लालयतीन्द्रयाणि तस्यामृतं क्षरित हस्तगतं प्रमादात्॥ ४०॥

ततस्तां वृद्धतां प्राप्य महाव्याधिसमाकुलः। मृन्युं प्राप्य महद् दुःखं नरकं याति पूर्ववत्॥ ४१॥

एवं गताऽगतैः कर्मपाशैर्वद्धाश्च पापिनः। कदापि न विरम्यन्ते मम मायाविमोहिताः॥ ४२॥

इति ते कथिता तार्क्ष्यं पापिनां नास्कीगतिः। अन्येष्टिकर्महीनानां कि भूयः श्रोतुमिच्छिसि॥ ४३॥

इति गम्हपूर्गणं सामैद्धारे पापजन्मादिदुःखनिक्षपणं नाम पष्टोऽध्यायः॥ ६॥

ENEY 🏺 KNEY

छका अध्याय

82

सैकड़ों योनियोंको पर करके पृथ्वीपर दुर्लभ मानवयोनि प्राम होनी है मानवशरीर प्राप्त होनेपर भी द्विजत्वकी प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अतिदुर्लभ द्विजन्वको प्राप्तकर जो व्यक्ति द्विजन्वको रक्षाके लिये अपेक्षित धर्म-कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इन्द्रियोंकी तृष्तिमें ही प्रयज्ञ्ञील रहना है, उसके हाथमें आया हुआ अमृतस्वरूप यह अवसर उसके प्रमादसे नष्ट हो जाता है॥ ४०॥ इसके बाद वृद्धावस्थाको प्राप्त करके महान् व्याधियोंसे व्याकुल होकर मृत्युको प्राप्त करके वह पूर्ववत् महान् दु:खपूर्ण नरकमें जाता है॥ ४१॥ इस प्रकार जन्म-मरणके हेतुभूत कर्मपाशोंसे वैधे हुए वे पापी मेरी मायासे विमोहित होकर कभी भी वैराग्यको प्राप्त नहीं करते। ४२॥ हे तार्क्य! इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्त्येष्टिकमेसे होन पापियोंकी नरकगित बतायी, अब आगे और क्या सुनना चाहने हो २,। ४३॥

॥ इस प्रकार मरुडपुरणके अन्तरंत भारोद्धापम 'पायजन्मा'ददु:खनिरूपण 'नामक छता अध्याय पूरा हुआ॥ ६॥

# सातवाँ अध्याय

पुत्रकी महिमा, दूसरेके द्वारा दिये गवे पिण्डदानादिसे प्रेतत्वसे मुक्ति—इसके प्रतिपादनमें राजा बभुवाहन तथा प्रेतकी कथा

मृत उक्। व

इति श्रुत्वा तु गरुड: कम्पिनोऽश्वत्थपत्रवत्। जनानामुपकारार्थं पुन: पप्रच्छ केशवम्॥ १॥ सूनजीने कहा—ऐसा मुनकर पीपलके पनेकी भौति काँपते हुए गरुडजीने प्राणियोंके उपकारके लिये पुन: भगवान् विष्णुसे पूछा—॥१॥

गरुड़ उवाचे

कृत्वा पापानि मनुजाः प्रमादाद् बुद्धिनोऽपि वा । न यान्ति यातना याग्याः केनोपायेन कथ्यताम्॥ २ ॥ संसाराणीवमग्नानां नगणां दीनचेतसाम् । पापोपहतवुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम्॥ ३ ॥ उद्धारार्थं वद स्वामिन् पुराणार्थं विनिश्चयम् । उपायं येन मनुजाः सद्गतिं यान्ति माधव ॥ ४ ॥ गरुडजीने कहा—हे स्वामिन् किस उपायसे मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पापकर्मीको करके भी स्वास्त्र न प्रमादवश न प्रमादवश न प्रमादवश । यापसे नष्ट

शासकी कर्म्याय

ĘЪ

बृद्धज्ञान तथा विषयंके कारण दूषित आत्मावाले मनुष्योंके उद्धारके लिये हे माधव! पुराणोंमें सुनिश्चित किये गये उपायको बताइये, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सकें॥३-४॥

## **श्रीपाचानुबन्ध**

साधु पृष्टं त्वया ताक्ष्यं मानुषाणां हिताय वे। शृणुष्वावहितो भृत्वा सर्व ते कथयाम्यहम्॥ ५॥ दुर्गतिः कथिता पूर्वमपुत्राणां च पापिनाम्। पुत्रिणां धार्मिकाणां तु न कदाचित्खगेश्वर॥ ६॥ पुत्रजन्मितिधः स्याद्यदि केनापि कर्मणा। तदा किश्चदुष्ययेन पुत्रोत्पितं प्रसाधयेत्॥ ७॥ हिर्वशकथां श्रुन्वा शतचण्डोविधानतः। भक्तया श्रीशिखमाराध्य पुत्रमुत्पादयेत्पुधीः॥ ८॥ श्रीभगवान् बोले—हे ताक्ष्यं। मनुष्योंके हितकी कामनामे तुमने अच्छी वात पृष्टी है सावधान होकर मुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बनाता हूँ॥५॥ हे खगंश्वर! मैंने इसके पहले पुत्रपहित और पापी मनुष्योंकी यातनाका वर्णन किया है। पुत्रवान् तथा धार्मिक मनुष्योंकी पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होनी॥६। यदि अपने पूर्वाचित्र कर्मोक कारण पुत्रोत्पनिमे विद्य हो तो किसी उपायमे पुत्रको उत्पत्ति सम्यन्त करे। हरिवशपुगणकी कथा सुनकर, विधानपूर्वक शतचण्डी यज्ञ करके भक्तिपूर्वक शिवको आराधना करके तथा विद्वान्को पुत्र उत्पत्न करना चाहिये॥ ७-८॥ पुत्राम्नो नरकाद्यस्थात्यतरं त्रायते सुतः। तस्मान् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा॥ ९॥ एकोऽपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वं ताग्यते कुत्सम्। पुत्रण लोकाञ्चयति श्रुतिरेषा सनातनी॥ १०॥ एकोऽपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वं ताग्यते कुत्सम्। पुत्रण लोकाञ्चयति श्रुतिरेषा सनातनी॥ १०॥

यतः पुत्र पितरंकी पुम् नामक नरकसे रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान् ब्रह्माने हो उसे पुत्र नामसे कहा है। ९॥ एक धर्मातमा पुत्र सम्पूर्ण कुलको तार देना है। पुत्रके द्वारा व्यक्ति लोकोंको जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है॥ १०॥

इति वेदैरिप प्रोक्तं पुत्रमाहात्स्यमुनमम् । तस्मात्पुत्रमुखं दृष्ट्वा मुच्यते पैतृकादृणात्॥ ११ ॥ पीत्रस्य स्पर्शनान्मत्यों मुच्यते च ऋणत्रयात् । लोकानत्येद्दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः ॥ १२ ॥ द्वाह्योढापुत्रोन्नयति संगृहीतस्त्वधो नयेत् । एवं ज्ञात्वा खगश्चेष्ठ हीनजातिमुतांस्त्यजेत्॥ १३ ॥

इस प्रकार वेटोंने भी पुत्रके उनम माहात्म्यको कहा है। इसलिये पुत्रका मुख देख करके मनुष्य पितृ-ऋणसे मुक्त हो जाता है। ११। पांत्रका म्पर्श करके मनुष्य र्नातों (देव, ऋषि, पितृ) ऋणोंसे मुक्त हो जाता है, (इस प्रकार) पुत्र पांत्र और प्रपांत्रसे यमलोकोंका अतिक्रमण करके स्वर्ग आदिको प्राप्त करता है। १२। ब्राह्मविवाह को विधिसे ब्याहो गयी पत्नीसे उत्पन्न औरस पुत्र ऊद्यंगित प्राप्त कराता है और संगृहीत पुत्र अधोगितको ओर ले जाता है। हे खुगश्रेष्ठ! ऐसा जान करके ब्यक्ति होनजातिको स्त्रीसे उत्पन्न पुत्रोंको त्याग दे। १३॥

सवर्णेभ्यः सवर्णासु ये पुत्रा औरसाः खग।त एव श्राद्धदानेन पितृणां स्वर्गहेतवः॥१४॥ श्राद्धेन पुत्रदत्तेन स्वर्यातीति किमुच्यते।प्रेतोऽपि परदत्तेन गतः स्वर्गमधो शृणु॥१५॥

चला क्रिक प्राप्त प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्रकार तथा प्रशासक प्रकार के विवाह कहे गये हैं (मनु० ३ २१)

सानवा अध्याव

64

अत्रैषोदाहरिष्येऽहमितिहासं पुरातनम् । औध्वेदेहिकदानस्य परं माहात्म्यसूचकम् ॥ १६ ॥

हे खग सवर्ण पुरुषोंसे सवर्णा स्त्रियोमें जो पुत्र उत्पन्त होते हैं, वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरोंको स्वर्ग प्राप्त करानेके कारण होते हैं। १४॥ औरस पुत्रके हास किये गये श्राद्ध से पिताको स्वर्ग प्राप्त होता है, इस विषयमें क्या कहना र दूसरेके द्वारा दिये गये श्राद्ध में प्रेप्त म्वर्गको चला जाता है। इस विषयमें सुनो ॥ १५॥ यहाँ में एक प्राचीन इतिहास कहूँगा। जो अध्वेदीहक दानके श्रेष्ठ महात्म्यको सूचित करता है॥ १६॥

पुरा त्रेतायुगे ताक्ष्यं गजाऽऽमीद् बभुवाहनः। महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः॥ १७॥ यन्वा दानपतिः श्रीमान् ब्रह्मण्यः साधुवत्मलः। श्रीलाचारगुणोपेनो दयादाक्षिण्यसंयुनः॥ १८॥ पालयामास धर्मण ग्रजाः पुत्रानिवीरमान्। क्षत्रधर्मरतो नित्यं स दण्ड्यान् दण्डयत्रृपः॥ १९॥

हे ताक्ष्यं ! पूर्वकालपे बेतायुगमें महोदय नामके रमफीय नगरमें महाबलशाली और धर्मपरायण बधुवाहन नामक एक राजा रहता था ॥ १७॥ वह यज्ञानुष्टानपगयण, दानियोमें श्रेष्ठ, लक्ष्मीमे सम्यन्त, ब्राह्मणभक्त तथा माधु पुरुषोंके प्रति अनुग्रग राजनेवाला, शोल एव आचार आदि गुणोमे युक्त, स्वजनोके प्रति अपनत्व और इनरजनोंके प्रति दयांके भावसे सम्पन्त था । १९। क्षात्रधर्मणगयण वह (राजा चधुवाहन) औरम पुत्रकी धौति धर्मपूर्वक अपनी प्रजाका पालन करता था और दण्ड देनेवोच्य अपराधियोंको दण्ड देना था। १९॥

स कदाचिन्महाबाहुः ससँन्यो मृगयां गतः। वनं विवेशः गहनं नानावृक्षसमन्वितम्॥ २०॥

नानामृगगणाकीर्णं नानापक्षिनिनादिनम्। बनमध्ये तदा राजा मृगं दूराद्वपश्यत॥ २१॥ तेन विद्धो मृगोऽतीव वाणेन सुदृदेन च। बाणमादाय स तस्य बनेऽदर्शनमेयिवान्॥ २२॥ वह महानाहु किसी समय सेनाके साथ मृगयाके लिये नाना वृक्षोसे युक्त एक धनधोर वनमें प्रविष्ट हुआ॥ २०॥ वह वन नाना मृगगणों (पशुओं) - से व्याप्त और अनेक पिक्षयोंसे निनादित था। उस समय राजाने वनके मध्यमें दूरसे एक मृगको देखा। २१॥ राजाके द्वारा सुदृढ़ वाणसे विद्ध वह मृग बाणसहित जंगलमें अदृश्य हो गया॥ २२॥

कक्षेण रुधिराद्रेण स राजाऽनुजगाम तम्। ततो मृगप्रसंगेन वनमन्यद्विवेश सः॥ २३॥ श्रुतक्षामकण्ठो नृपतिः श्रमसन्तापमूर्च्छितः। जलाशयं समासाद्य साग्र एव व्यगाहत॥ २४॥ पपौ तदुदकं शीतं पद्मगन्धादिवासितम्। ततोऽवनीर्यं सिललाद्विश्रमो बश्चवाहनः॥ २५॥ ददर्शं न्यग्रोधतरुं शीतच्छायं मनोहरम्। महाविटपविस्तीर्णं पिक्षसंघिननादितम्॥ २६॥ रुधिरसे गीली हुई धासपर अकित चिह्नमे राजाने उसका पीछा किया। तत्र मृगके प्रसंगसे वह राजा दूसरे वनमें जा पहुँचा॥ २३॥ भूख-प्यासमे सूखे हुए कण्डवाला तथा परिश्रमके संतापसे पीडित उस राजाने एक जलाशयके समीप पहुँचकर घोड़ेके साथ उसमें स्नान किया। २४॥ तथा कमलकी गन्धादिसे सुगन्धित शीतल जलका पान किया। इसके वाद उस जलाशयसे बाहर निकलकर श्रमरहित राजा बभुवाहनने वृक्षरूपी विशाल शाखाओंके कारण

सातवां अध्याय

40

फैले हुए, मनेहर और शीतल छायावाले तथा पश्चिममूहोंसे कूडित एक वटवृक्षको देखा॥२५-२६॥

वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितम्। मूलं तस्य समासाद्य निषसाद महीपतिः॥२७॥

अथ प्रेतं ददशांसौ क्षुनृङ्ध्यां व्याकुलेन्द्रियम्। उत्कर्च मिलनं कुब्जं निर्मासं भीमदर्शनम्॥२८॥

वह वृक्ष सम्पूर्ण वनकी महनी पताकाकी भौति स्थित था. उसकी जड़के पास जाकर राजा बैठ

गया।२७। उसके बाद राजाने भृख और प्याससे व्याकुल इन्द्रियोंवाले, ऊपरकी ओर उठे हुए बालोंवाले,

अत्यन्त मिलन, कुबड़े और मासरहित एक भयावह प्रेतको देखा।२८॥

तं दृष्ट्वा विकृतं धोरं विस्मितो बभुषाहतः। प्रेतोऽपि दृष्ट्वा तं घोरामदवीमागतं नृपम्॥ २९॥ समुत्मुकमना भूत्वा तस्यान्तिकमुपागतः। अञ्चलीत् स तदा ताक्ष्यं प्रेतराजो नृपं बचः॥ ३०॥ प्रेतभावो मया त्यक्तः प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्। त्वतसंयोगान्महाबाहो जातो धन्यतरोऽस्म्यहम्॥ ३९॥ उस विकृत आकृतिवाले भयावह प्रेतको देखकर वभुकहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलमें आये हुए राजाको देखकर चिकत हो गया और ममुत्मुक मनवाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्ष्यं! तब उस प्रेतराजने राज्यसे कहा—॥ २९-३०॥ हे महावाहो! आपके सम्बन्धसे मैंने प्रेतभावका त्याग कर दिया है अर्थान् मेरा प्रेतभाव छूट गया है और में परम शान्तिको प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ ॥ ३१॥

### गुडोबाच

कृष्णवर्ण करालस्य प्रेतत्वं घोग्दर्शनम्। केन कर्मविपाकेन प्राप्तं ते बहुमङ्गलम्॥ ३२॥ प्रेतत्वकारणं तात ब्रूहि सर्वमशेषतः। कोऽसि त्वं केन दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति॥ ३३॥ राजाने कहा—हे कृष्णवर्णवरले तथा भयावह रूपवाले प्रेत! किस कर्मके प्रभावसे देखनेमें डरावने लगनेवाले और बहुत हो अमङ्गलकारो इस प्रेतत्व-स्वरूपको तुमने प्राप्त किया है। हे तात! अपने प्रेतत्वकी प्राप्तिका सारा कारण बतलाओ, तुम कहन हो और किम दानसे नुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा?॥ ३२-३३॥

#### प्रेन उक्च च

कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव। प्रेतत्वकारणं श्रुत्वा दयां कर्नुं त्वमर्हिस॥ ३४॥ वैदिशं नाम नगरं सर्वसम्पत्समन्वितम्। नानाजनपदाकीर्णं नानारत्नसमाकुलम्॥ ३५॥ हर्म्यप्रासादशोभाद्यं नानाधर्मसमन्वितम्। तत्राऽहं न्यवसं तात देवार्चनरतः सदा॥ ३६॥

प्रेतने कहा—हे श्रेष्ठ राजन्! में आरम्भसे आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्वका कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करनेकी दया कीजिये॥ ३४॥ वैदिश नामका एक नगर था, जो सभी प्रकारकी सम्मतियोंसे समृद्ध, नाना जनपदोंसे व्याम, अनेक प्रकारके एकोंसे परिपूर्ण, धनिकोंके भवनों तथा देव एवं राजप्रासादोंसे सुशोभित और अनेक प्रकारके धर्मानुष्ठानोंसे युक्त था। हे तान! मैं वहाँ रहता हुआ निरन्तर देवपूजा किया करता था॥ ३५-३६॥

सर्वा अध्याव

68

वैश्यो जात्या सुदेवोऽहं नाम्ना विदितमस्तु ते। हव्येन तर्पिता देवाः कव्येन पितरस्तथा॥३७॥ विविधैर्दानयोगैश्च विद्याः सन्तर्पिता पया। दीनान्धकृपणेभ्यश्च दत्तमन्नपनेकथा॥३८॥ आपको विदित होना चाहिये कि मैं वैश्यजातिमें उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओंका तथा कव्य प्रदान करके पिनरोंका तपंण किया ॥३०॥ अनेक प्रकारके दानोंसे मैंने ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट किया था और अनेक वार दीन, अंधे एवं कृपण (जरूरतमन्द) मनुष्योंको अन्न दिया था।३८॥

तत्सर्वं निष्कलं राजन् मम दैवादुपागतम्। यथा मे निष्कलं जातं सुकृतं तद् वदामि ते॥ ३९॥ ममैव सन्ततिनांस्ति न सुहन्न च बान्धवः। न च मित्रं हि मे तादृग् यः कुर्यादौष्ट्वदिहिकम्॥ ४०॥ यस्य न स्थान्महाराज श्रद्धं मासिकषोडशम्। प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरिष॥ ४१॥

(किंतु) हे राजन्। मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्देवसे नियम्ल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्मल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ॥ ३९॥ मुझे कोई सन्तान नहीं है, मेरा कोई सुहद् नहीं है, कोई बान्धव नहीं है और न ऐसा कोई मिन्न ही है जो मेरी औध्वर्देहिक क्रिया करता॥ ४०॥ हे महाराज! (मृत्युके अनन्तर) जिस व्यक्तिके उद्देश्यसे योडश मासिक ब्राद्ध नहीं दिये जाते, सैकडों श्राद्ध करनेपर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है अर्थात् दूर नहीं होता॥ ४१॥

<sup>\*</sup> देवार्थमनं हव्यं स्यात् पित्रवर्धं कव्यमेव 🖫 :

देवताओंके निमित्त प्रदान किया बानेवाला द्रव्य हव्य तथा पिनरोंके निमित्त प्रदान किया जानेवाला द्रव्य कव्य कहलाता है।

त्वमाध्वंदिहकं कृत्वा मामुद्धर महीपते। वर्णानां चैव सर्वेषां राजा खन्धुरिहोच्यते॥ ४२॥ तमां तारय राजेन्द्र मणिरलं ददािम ते। यथा मे सद्दिर्भ्यात् प्रेतयोनिश्च गच्छित॥ ४३॥ यथा कार्यं त्वया वीर मय चेदिच्छिस प्रियम्। क्षुधानृषादिभिद्ं, खैः प्रेतत्वं दु.सहं मम॥ ४४॥ हे महाराज! आप मेरा औध्वंदिहक कृत्य करकं मेरा उद्धार कीजिये। (क्योंकि) इस लोकमें राजा सभी वर्णीका बन्धु कहा जाता है॥ ४२। इमिलये हे राजेन्द्र। आप मेरा उद्धार कीजिये में आपको मणिरल देता हूँ। हे वीर! यदि आप मेरा हित चाहने हैं तो जैसे मेरी सद्यति हो सके और मेरी प्रेतयोनिसे जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें भूख-प्याम आदि दु:खोंके कारण यह प्रेतयोनि मेरे लिये दु:सह हो गयी है। ४३-४४।

स्वादूदकं फलं चास्ति बनेऽस्मिञ्छीतलं शिष्ठम्। न प्राप्नोमि क्षुधानींऽहं तृथातीं न जलं क्रचित्।। ४५॥
यदि मे हि भवेद्राजन् विधिनीरायणो महान्। तदग्रे वेदमन्त्रीश्च क्रिया सर्वीर्ध्वदैहिकी॥ ४६॥
तदा नश्चित मे नूनं प्रेतत्वं नाऽत्र संशयः। वेदमन्त्रास्तपोदानं दया सर्वत्र जन्तुषु॥ ४७॥
सस्छास्त्रश्रवणं विष्णोः पूजा सज्जनसंगिति.। ग्रेतचोनिविनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम्॥ ४८॥
इस बनमें मुन्दर स्वादवाले शीनल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्याससे पीड़ित
हैं, मुझे जल और फलकी प्राप्ति नहीं हो पानी॥ ४५ हे राजन्। यदि मेरे उद्देश्यसे यथाविधि नारायणविल की जाय गाके चान नेतान्त्रिक नाम मेरी सभी क्षीक्षितीहेक निया सम्यन्त की जाय तो निश्चित ही मेरा

### सतर्वे जध्दव

80

प्रेतत्व नष्ट हो जायगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेदके मन्त्र, तप, दान और सभी प्राणियोंमें दया, सत्-शास्त्रोंका श्रवण, भगवान् विष्णुको पूजा और सज्जनोंकी संगति—ये सब प्रेतयोनिके विनाशके लिये होते हैं॥४६—४८॥

अतो वक्ष्यामि ते विष्णुपूजां ग्रेतत्वनाशिनीम्।
सुवर्णंद्वयमानीय सुवर्णं न्यायसंचितम्। तस्य नारायणस्यैकां ग्रितमां भूष कल्पयेत्॥४९॥
पीतवस्त्रयुगच्छत्रां सर्वाभरणभूषिताम्। स्नापितां विविधैस्तोयैरिधवास्य यजेत्ततः॥५०॥
इसिलये में आपसे ग्रेतत्वको नष्ट करनेवालो विष्णुपूजाको कहुँगा। हे राजन्! न्यायोपार्जित दो सुवर्ण
(३२ मात्रा) भारका सोना लेकर उससे नारायणको एक प्रतिमा बनवाये, जिसे विविध पवित्र जलोंसे स्नान कराकर दो
पीले वस्त्रोंसे वेष्टित करके सभी अलङ्कारोंसे विभूषितकर अधिवासित करे, तदनन्तर उसका पूजन करे॥४९ ५०॥
पूर्वे तु श्रीधरं तस्य दक्षिणे मधुसूदनम्। पश्चिमे वामनं देवमुन्तरे च गदाधरम्॥५२॥
मध्ये पितामहं चैव तथा देवं महेश्वरम्। पूजयेच्य विधानेन गन्धपुष्पादिभिः पृथक्॥५२॥
ततः प्रदक्षिणीकृत्य बह्रौ सन्तप्यं देवताः। घृतेन दध्ना क्षीरेण विश्वदेवांश्च तपयेत्॥५३॥
उस प्रतिमाके पूर्वभागमें श्रीधर, दक्षिणमें मधुसूदन, पश्चिममें वामन और उत्तरमें गदाधर, मध्यमें

पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिवको स्थापना करके गन्ध-पुष्यादि द्रव्योंके द्वारा विधि-विधानसे पृथक्-

पृथक् पूजन करे । ५१-५२ ॥ उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्निमें (हवन करके) देवताओंको तृप्त करके घृत, दिध तथा दूधसे विश्वेदेवोंको तृप्त करे ॥ ५३ ॥

ततः स्नातो विनीतातमा यजमानः समाहितः। नारायणाग्ने विधिवत्वां क्रियामौध्वेदैहिकीम्॥५४॥ आरभेत यथाशास्त्रं क्रोधलोभविवर्जितः। कुर्याच्छाद्धानि सर्वाणि वृषस्योत्सर्जनं तथा॥५५॥ ततः पदानि विप्रेभ्यो दद्याच्चैव त्रयोदशः। शय्यादानं प्रदत्त्वा च घटं प्रेतस्य निर्वपेत्॥५६॥

तदनन्तर समाहित जिन्नवाला यजमान स्नान करके नारायणके आगे विनीतालमा होकर विधिपूर्वक मनमें संकल्पित औध्वीदेहिक क्रियाका आरम्भ करे॥ ५४॥ इसके बाद क्रोध और लोभसे रहित होकर शास्त्र-विधिसे सभी श्राद्धीको करे तथा वृषोत्सर्ग करे॥ ५५॥ तदनन्तर ब्राह्मणोंको तेरह पददान\* करे, फिर शय्यादान देकर प्रेतके लिये घटका दान करे॥ ५६॥

### सज्ञेवाच

कथं प्रेतघटं कुर्याद् दहात् केन विधानतः। वृहि सर्वानुकम्पार्थं घटं प्रेतविमुक्तिदम्॥५७॥ राजाने कहा— (हे प्रेत.) किस विधानसे प्रेतघटका निर्माण करना चाहिये और किस विधानसे उसका दान

### स्वतंबं अध्यव

88

करना चाहिये। सभी प्राणियोंके ऊपर अनुकम्पा करनेके हेतुसे प्रेतींको मुक्ति दिलानेवाले प्रेतघट-दानके विषयमें बताइये॥५७॥

### प्रेन उचाव

साधु पृष्टं महाराज कथयामि निबोध ते । प्रेतत्वं न भवेद्येन दानेन सुदृढेन च॥५८॥ दानं प्रेतघटं नाम सर्वाऽशुभिवनाशकप्। दुर्लभं सर्वलोकानां दुर्गतिक्षयकारकम्॥५९॥ सन्तप्तहाटकमयं तु घटं विधाय ब्रह्मेशकेशवयुनं सह लोकपालैः। श्रीराज्यपूर्णविवरं प्रणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तब दानशतैः किमन्यैः॥६०॥

प्रेतने कहा—हे महाराज! आपने ठीक पूछा है, जिस सुदृढ़ दानसे प्रेतन्त्र नहीं होता है, उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यानसे सुनें ॥५८। प्रेतघटका दान, सभी प्रकारके असङ्गलोंका विनाश करनेवाला, सभी लोकोंमें दुर्लभ और दुर्गतिको नष्ट करनेवाला है॥५९॥ ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुसहित लेकपालोंसे युक्त तपाये हुए सोनेका एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदिसे पूरा भरकर, भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणको दान करे। (इसके अतिरिक्त) नुम्हें अन्य सैकड़ों दानोंको देनेको क्या आवश्यकना २॥६०॥

ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णुः शङ्करः शङ्करोऽध्ययः । प्राच्यादिषु च तत्कण्ठे लोकपालान् क्रमेण तु ॥ ६१ ॥ सम्पूज्य विधिवद् राजन् थूपैः कुमुमचन्दनैः । ततो दुग्धाऽऽज्यसहितं घटं देयं हिरण्मयम् ॥ ६२ ॥ सर्वदानाधिकं चैतन्महापातकनाशनम्। कर्तव्यं श्रद्धया राजन् प्रेतत्वविनिवृत्तये॥ ६३॥

हे राजन्। उस घटके मध्यमें ब्रह्म, विष्णु तथा कल्याण करनेवाले अविनाशी शङ्करकी स्थापना करे एवं घटके कण्डमें पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालोंका आवाहन करके उनको धूप, पुष्प, चन्दन आदिसे विधिवत् पूजा करके दूध और घोंके साथ उस हिरण्यमय घटका (ब्राह्मणको) दान करना चाहिये॥६१-६२॥ हे राजन्! प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये सभी दानोंमें श्रेष्ठ और महापातकोंका नाश करनेवाले इस दानको श्रद्धापूर्वक करना चाहिये॥६३॥

त्रोभगवानुवास

एवं संजल्पतस्तस्य प्रेतेन सह काश्यय। सेनाऽऽजगामानुपदं हस्त्यश्वरधसंकुला॥ ६४॥
ततो बले समायाते दत्त्वा राज्ञे महामणिम्। नमस्कृत्य पुनः प्राध्यं प्रेतोऽदर्शनपेयिवान्॥ ६५॥
श्रीभगवान्ने कहा—हे कश्यपपुत्र गरुड! प्रेतके साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय
हाथी, घोड़े आदिसे व्याप्त राजाकी सेना पीछेसे वहाँ आ गयी॥ ६४॥ सेनाके आनेके बाद राजाको महामणि
देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः (अपने उद्धारके लिये औध्वदिहिक क्रिया करनेकी) प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य
हो गया। ६५॥

------ व्याप्त विक्रिक्तम्य राजापि म्हण्ये राजौ । स्हण्ये च समासाद्य तत्सवै प्रेनभाषितम् ॥ ६६ ॥

#### कर्मक अञ्चार

चकार विधिवत् पक्षित्रौध्वंदिहिकां विधिम्। तस्य पुण्यप्रदानेन प्रेतो मुक्तो दिवं ययौ॥६७॥
हे पक्षिन्! (तदनन्तर) उस वनसे निकलकर राजा भी अपने नगरको चला गया और अपने नगरमें पहुँचकर
प्रेतके द्वारा बताये हुए वचनोके अनुमार उसने विधि-विधानमे औध्वंदैहिक क्रियाका अनुष्ठान किया। उसके
पुण्यप्रदानसे मुक्त होकर प्रेन स्वर्गको चला गया॥६६ ६७॥

श्राद्धेन परदनेन गतः प्रेतोऽपि सद्गित्। किं पुनः पुत्रदनेन पिता यातीति चाद्धुतम् ॥ ६८ ॥ इतिहासिपपं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्य यः । न तौ प्रेतत्वमायातः पापाचारयुताविषः॥ ६९ ॥ इति गरुडपुगणे सागेद्धारे बधुवाहनप्रेतसंस्कारो नाम मप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

### NO # NO

जब दूमरेके द्वारा दिये हुए श्राइसे प्रेनको सद्गति हो गयो तो फिर पुत्रके द्वारा प्रदत्त श्राइसे पिताकी सद्गति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य ॥ ६८ ॥ इस पुण्यप्रद इतिहासको जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारोंसे युक्त होनेपर भी प्रेतत्वको प्राप्त नहीं होते ॥ ६९ ।

॥ इस प्रकार गरु इपुराणके अन्तर्गत सारोद्धानमें 'बशुक्तर-प्रेतमस्कार' नामक सानवीं अध्याय पूरा हुआ॥ ७॥

## आठवाँ अध्याय

## आतुरकालिक ( मरणकालिक ) दान एवं मरणकालमें भगवनाम-स्मरणका माहात्म्य, अष्टमहादानोंका फल तथा धर्माचरणकी महिमा

गरुड उवाच

आमुष्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम। कर्तव्या सा यथा पुत्रैस्तथा च कथय प्रभो ॥ १ ॥ गरुडजीने कहा—हे प्रभो । पुण्यात्माओंको सारी पारलीकिक क्रियाओंके सम्बन्धमें मुझे बताइये। पुत्रोंको जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिये, उसे उसी प्रकार कहिये॥१।

### *प्रीभगवानुवाच*

साधु पृष्टं त्वया ताक्ष्यं मानुषाणां हिताय वै। धार्मिकाहं च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते॥ २ ॥
सुकृती वार्धके दृष्टा शरीरं व्याधिसंयुतम्। प्रतिकृत्तान् ग्रहांश्चैव प्राणघोषस्य चाश्रुतिम्॥ ३ ॥
तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निर्भयः स्यादतिन्द्रतः । अज्ञातज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्॥ ४ ॥
श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्थ्यं। मनुष्योंके हितकां दृष्टिसे आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यके लिये

andel decert

93

तथा ग्रहोकी प्रतिकूलताको देखकर और प्राणवायुके नाद न सुनायी पड़नेपर अपने मरणका समय जानकर निभंय हो जाय और आलस्यका परित्याग कर जाने। अनजाने किये गये पापोंके विनाशके लिये प्रायश्चितका आवरण करे॥ ३-४॥

यदा स्यादातुरः कालस्तदा स्नानं समारभेत्। पूजनं कररयेद्विष्णोः शालग्रामस्वरूपिणः॥ ५ ॥ अवंयेद्रश्यपृष्येश्च कुंकुमैस्तुलसीदलैः। धूपैदीपैश्च नैवेदीर्बहुभिमोंदकादिभिः॥ ६ ॥ दत्त्वा च दक्षिणां विप्रान्नेवेद्यादेव भोजयेत्। अष्टाक्षरं जपेन्मन्त्रं द्वादशाक्षरमेव च॥ ७ ॥ जब आनुरकाल उपस्थित हो जाय तो स्नान करके शालग्रामस्वरूप भगवान् विष्णुको पूजा कराये॥ ५ ॥ गन्ध, पुण, कुंकुम, तुलसीदल, धूप, दीप तथा बहुत-से मोदक आदि नैवेद्योंको समर्पित करके भगवान्की अर्चा करे ॥ ६ ॥ और विप्रोंको दक्षिणा देकर नैवेद्यका हो भोजन कराये तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर नेनन्त्रका जप करे ॥ ६ ॥ और विप्रोंको दक्षिणा देकर नैवेद्यका हो भोजन कराये तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर नेनन्त्रका जप

संस्मरेच्छ्रणुयाच्यैव विष्णोर्नाम शिवस्य च। हरेर्नाम हरेत् पापं नृणां श्रवणगोचरम्॥ ८॥ रोगिणोऽन्तिकमासरद्ध शोचनीयं न बान्धवै:। स्मरणीयं पवित्रं मे नामधेयं मुहुर्मुहु:॥ ९॥ भगवान् विष्णु और शिवके नामका स्मरण करे और सुने, भगवान्का नाम कानीसे सुनाई पड़नेपर वह मनुष्यके भापको नष्ट करता है॥८॥ रोगीके समीप अकर चान्धवींको शोक नहीं करना चाहिये। प्रत्युत मेरे पवित्र नामका

१, ॐ नमे नास्यणाय।

वार-वार स्मरण-कीर्तन करना चाहिये॥ ९॥

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः। रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव च ॥ १०॥ एतानि दश नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः। समीपे रोगिणो बूयुवांन्धवास्ते प्रकीर्तिताः॥ ११॥ कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवतंते। तस्य भस्मीभवन्याशु महापातककोटयः॥ १२॥

विद्वान् व्यक्तिको मत्म्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और किल्कि —इन दस नामोंका सदा स्मरण-कोतंन करना चाहिये। जो व्यक्ति रोगीके समीप उपर्युक्त नामोंका कीर्तन करते हैं, वे ही उसके सच्चे बान्धव कहे गये हैं। १०-११॥ 'कृष्ण' यह मङ्गलमय नाम जिसको वाणीसे उच्चरित होता है, उसके करोडों महापानक तत्काल भस्म हो जाने हैं। १२॥

प्रियमाणो हरेनांम गृणन् पुत्रोपचारितम्। अज्ञामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्॥ १३॥ हरिईरित पापिन दुष्टचिनैरिप स्मृतः। अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ १४॥ हरेनांमिन च या शक्तिः पापिन्हरिणे द्विज। तावत्कर्तुं समर्थो न पातकं पातकी जनः॥ १५॥ मरणासन्न अवस्थामें अपने पुत्रकं बहानंसे 'नागयण' नाम लेकर अज्ञामिल भी भगवद्धामको प्राप्त हो गया तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान्के नामका उच्चारण करनेवाले हैं, उनके विषयमें क्या कहना!॥ १३॥ दृषित

आदची काष्मीयै

79

चित्तवृत्तिवाले व्यक्तिके द्वारा भी स्मरण किये जानेपर भगवान् उसके समस्त पापोंको नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करनेपर अग्नि जलाता ही है। १४॥ हे द्विज! (वासनाके सहित) पापोंका समूल विनाश करनेकी जितनी शक्ति भगवान्के नाममें है, पातको मनुष्य उतना पाप करनेमें समर्थ ही नहीं है। १५॥

किङ्करेभ्यो यमः प्राह नयध्वं नास्तिकं जनम् । नैवानयत भो दूता हरिनामस्मरं नरम्॥ १६॥ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिष्। श्रीधरं माधवं गोपिकावक्षभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे॥ १७॥ कमलनयन वासुदेव विष्णो धर्राणधराच्युत श्रङ्कचक्रपाणे। भव शरणमितीरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तानपापान्॥ १८॥ तानानयध्वमसतो विमुखान्मुकुन्दपादारविन्दमकरन्दरसादजस्तम्। निष्किञ्चनैः परमहंसकुलै रसजैर्जुष्टाद्गृहे निरयवर्त्यनि बद्धतृष्णान्॥ १९॥

यमदेव अपने किङ्करोंसे कहते हैं—हे दूतो! हमारे पास नास्तिकजनोंको ले आया करो। भगवान्के नामका स्मरण करनेवाले मनुष्योंको मेरे पास मत लाया करो॥ १६॥ (क्योंकि) मैं (स्वयं) अच्युन, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हिर, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ, जानकीनायक रामचन्द्रका भजन करता हूँ॥ १७॥ हे दूतो! जो व्यक्ति हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणिधर, हे अच्युन, हे शङ्कचक्रपाणि! आप मेरे शरणदाता हों—ऐसा

ये दम बान्तरनेक प्रमानु अतलक करे गाँवे हैं:

कहते हैं, उन निष्याप व्यक्तियोंको तुम दूरमे ही छोड़ देना॥ १८ ॥ (हे दूनो!) जो निष्किञ्चन और रसज्ञ परमहंसोंके द्वारा निरन्तर आस्वादित भगवान् मुकुन्दके पादार्रावन्द-मकरन्द-रससे विमुख हैं (अर्थात् भगवद्धक्तिसे विमुख हैं) और नरकके मूल गृहस्थीके प्रपञ्चमें तृष्णासे बद्ध हैं, ऐसे असत्पृष्ट्योंको मेरे पास लाया करो॥ १९॥

> जिह्ना न विक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरित तच्चरणारिवन्दम्। कृष्णाय नो नमित यच्छिर एकदापि तानानयध्यमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान्॥२०॥

तस्मात् संकोर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसाम् । महतामपि पक्षीन्द्र विद्धार्यकान्तिकनिष्कृतिम् ॥ २१ ॥

जिनकी जिह्ना भगवान्के गुण और नामका कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान्के चरणारविन्दका स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान्को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णुके (आराधना-उपासना आदि) कृत्योंसे रहित असत्पुरुपोंको (मेरे पास) ले आओ॥२०॥ इसलिये हे पक्षीन्द्र! जगत्में मङ्गल-स्वरूप भगवान् विष्णुका कोर्तन हो एकमात्र महान् पापेंके आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निवृत्तिका प्रायश्चित है—ऐसा जानो॥२१॥

प्रायश्चितानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम्। न निष्मुननि दुर्बुद्धिं सुराकुम्भमिवायगाः॥ २२॥ कृष्णनाम्ना न नरकं पश्चिति गतकित्विषाः। यमं च तद्धदांश्चैव स्वप्नेऽपि न कदाचन॥ २३॥ नारायण्यं प्राप्तव्यक्षे व्यक्तिकोके नाम जिल्लोको प्राप्तिकारका भी दुर्बृद्धि प्राणीको उसी

### काउवाँ अध्वाव

808

प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरासे भरे घटको गङ्गाजी-सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकतीं॥२२॥ भगवान् कृष्णके नामस्मरणसे पाप नष्ट हो जानेके कारण जीव नरकको नहीं देखते और स्वप्रमें भी कभो यम तथा यसदृतोंको नहीं देखते॥२३॥

भांसास्थिरक्तवत्काये वैतरण्यां पतेत्र सः। योऽन्ते दद्याद् द्विजेभ्यश्च नन्दनन्दनगामिति॥ २४॥ अतः स्मरेन्महाविष्णोर्नाम पापीधनाशनम्। गीतासहस्रनामानि पठेद्वा शृणुयादिप॥ २५॥ एकादशीव्रतं गीता गङ्गाम्बु तुलसीदलम्। विष्णोः पादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानि च॥ २६॥ ततः संकल्पयेदत्रं सधृतं च सकाञ्चनम्। सवत्सा धेनवो देयाः श्लोत्रियाय द्विजातये॥ २७॥ अन्ते जनो यहदाति स्वल्पं वा यदि वा यहु। तदक्षयं भवेत् ताक्ष्यं यत्पुत्रश्चानुमोदते॥ २८॥ जो व्यक्ति अन्तकालमें नन्दनन्दन भगवान् ब्रीकृष्ण जिमके पीछे चलते हैं, ऐसी गायको ब्राह्मणोंको दान देता

जा व्यक्ति अन्तकालमे नन्दनन्दन भगवान् ब्राकृष्ण जिसक पाछे चलते हैं, ऐसी गायका ब्राह्मणीका दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्तसे परिपूर्ण वैनरणी नदीने नहीं गिरता अथवा जो मृत्युके समयमें 'नन्दनन्दन' इस प्रकारकी वाणी (भगवन्नाम)-का उच्चारण करता है, वह पुन: मांस, अस्थि तथा रक्तसे पूर्ण वैतरणोरूपी शरीरकी प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता अथात् मुक्त हो जाता है॥ २४॥ अत: पापोंके समूहको नष्ट करनेवाले

१ दौरांके दो कर निकलमेंके कारण इनको 'द्वित' सज्ञा है। यहाँ द्वितेध्य का अर्थ दौनासे उच्चारण होनेकले शब्द 'मन्दनन्दन' से है और 'गाम्' का ताल्पर्व वाणोसे हैं।

महाविष्णुके नामका स्मरण करना चाहिये अथवा गाँता या विष्णुसहस्रनामका पटन अथवा श्रवण करना चाहिये। २५॥ एकादशीका व्रत, गीता, गङ्गाजल, तुन्तसीदल, भगवान् विष्णुका चरणामृत और नाम—ये मरणकालमें मुक्ति देनेवाले हैं॥ २६॥ इसके बाद घृन और सुवर्णसहित अन्नदानका संकल्प करे। श्रोत्रिय द्विज (वेदपाटी ब्राह्मण)-को सवन्सा गौंका दान करे॥ २७॥ हे तार्स्य! जो मनुष्य अन्तकालमें थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है॥ २८॥

अन्तकाले तु सत्पुत्रः सर्वदानानि दापयेत्। एतदर्थं सुनो लोके प्रार्थ्यते धर्मकोविदैः॥२९॥
भूमिष्ठं पितरं दृष्टा अधौन्मीलितलोचनम्। पुत्रैस्नृष्णा न कर्तव्या तद्धने पूर्वसंचिते॥३०॥
स तद्दाति सत्पुत्रो यावजीवत्यसौ चिरम्। अतिवाहस्तु तन्मार्गे दुःखं न लभते यतः॥३१॥
सत्पुत्रको चाहिये कि अन्तकालमें सभी प्रकारका दान दिलाये, लोकमें धर्मज्ञ पुरुष इमीलिये पुत्रके लिये
प्रार्थना करते हैं॥२९॥ भूमिपर स्थित, आधी आँख मूँदे हुए पिताको देखकर पुत्रोंको उनके द्वारा पूर्वसंचित धनके विषयमें तृष्णा नहीं करनी चाहिये॥३०॥ सत्पुत्रके द्वारा दिये गये दानसे जवतक उसका पिता
जीवित हो तबतक और (फिर मृत्युके अनन्तर) आविचाहिक शरीरसे भी परलोकके मार्गमें वह दुःख नहीं

अंडवी अध्याच

609

आतुरं चोपरागे च द्वयं दानं विशिष्यते। अतोऽवश्यं प्रदातव्यमष्टदानं तिलादिकम् ॥ ३२ ॥ तिला लोहं हिरण्यं च कार्पासो लवणं तथा। सप्तधान्यं क्षितिर्गावो होकैकं पावनं स्मृतम् ॥ ३३ ॥ आतुरकाल और ग्रहणकाल—इन दोनों कालोमें दिये गये दानका विशेष महत्त्व है, इसलिये तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिये। ३२। तिल, लोहा, सोना, कपाम, नमक, सप्तधान्य\*, भूमि और गाँ—इनमेंसे एक एकका दान भी पवित्र करनेवाला है॥ ३३ ॥

एतदप्टमहादानं महायानकनाश्रानम् । अन्तकाले प्रदातव्यं शृणु तस्य च सत्फलम् ॥ ३४॥

मम स्वेदसमुद्धृताः पवित्रास्त्रिविधास्तिलाः । असुरा दानवा दैत्यास्नृष्यिन तिलदानतः ॥ ३५॥

तिलाः श्वेतास्त्रथा कृष्णा दानेन किपलास्तिलाः । संहर्रान्त त्रिधा पापं वाङ्यनःकायसंचितम् ॥ ३६॥

यह अष्ट महादान महापानकोंका नाश करनेवाला है , अतः अन्तकालमें इमे देना चाहिये। इन दानोंका जो उत्तम्

फल है उमे मुनो— ॥ ३४॥ तीनों प्रकारके पवित्र निल मेरे प्रसानेसे उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य

तिलदानसे तृम होते हैं॥ ३५॥ श्वेत, कृष्ण नथा कपिल (भूरे) वर्णके तिलका दान वाणी, मन और शरीरके द्वारा

किये गये त्रिविध पापोंको नष्ट कर देना है। ३६॥

लौहदानं च दातव्यं भूमियुक्तेन पाणिना । यमसीमां न चाप्नोति न इच्छेत् तस्य वर्त्मान ॥ ३७॥

<sup>°</sup> धान जी, गेही, मूँग, ७८८, काकुन या कैंगुनी और सामनी चता—ये महधान्य कहे गये हैं।

कुठारो मुसलो दण्डः खड्गश्च छुरिका तथा। शस्त्राणि यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणाम्॥ ३८॥ यमायुधानां संतुष्ट्यौ दानमेतदुदाहृतम्। तस्माद्द्याक्ष्रोहृदानं यमलोके सुखावहृम्॥ ३९॥ लोहेका दान भूमिमें हाथ रखकर देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह जीव यमसीमाको नहीं प्राप्त होता और यममार्गमें नहीं जाता। ३०॥ पाप-कर्म करनेवाले व्यक्तियोंका निग्रह करनेके लिये यमके हाथमें कुल्हाड़ी, मूसल, दण्ड, तलवार तथा छुरी—शस्त्रके रूपमें रहते हैं॥ ३८॥ यमराजके आयुधोंको संतुष्ट करनेके लिये यह (लोहेका) दान कहा गया है। इसलिये यमलोकमें सुख देनेवाले लोहदानको करना चाहिये। ३९॥

उरणः श्यामसूत्रश्च शण्डामकोऽप्यदुम्बरः। शेषम्बलो महादूना लोहदानात् सुखप्रदाः॥ ४०॥ भृणु तार्श्य परं गुह्यं दानानां दानमुनमम्। दनेन तेन तुष्यन्ति भूभृवःस्वर्गवासिनः॥ ४१॥ ब्रह्माद्या ऋषयो देवा धर्मराजसभासदाः। स्वर्णदानेन संतुष्टा भवन्ति वरदायकाः॥ ४२॥ तस्माद् देयं स्वर्णदानं प्रेतोद्धरणहेनवे। न याति यमलोकं स स्वर्गतिं तात गच्छति॥ ४३॥ उरण, श्यामसूत्र, शण्डामकं उदुम्बर, शेषम्बल नामक (यमके) महादून लोहदानसे सुख प्रदान करनेवाले होते

उरण, श्यामसूत्र, शण्डामक उदुम्बर, शबम्बल नामक (यमक) महादूत लोहदानसे सुख प्रदान करनेवाले होते हैं॥ ४०॥ हे तार्थ्य! परम गोपनीय और दानोंमें उत्तम दानको सुनो, जिसके देनेसे भूलोक (पृथ्वी), भुवलोंक (अन्तरिक्ष) और स्वर्गलोकके निवासी (अर्थात् मनुष्य, भूत-प्रेत तथा देवगण) संतुष्ट होते हैं ॥ ४१॥ ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण नथा धर्मराजके सभासद—स्वर्णदानसे संनुष्ट होकर वर प्रदान करनेवाले होते हैं। ४२॥ इसलिये पेतके प्रतान करनेवाले होते हैं। ४२॥ इसलिये पेतकेवाले होते हैं।

## आउवाँ अध्याय

204

लिये स्वर्णदान करना चाहिये। हे तात । स्वर्णका टान देनेसे जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्णकी प्राप्त होती है ॥ ४३॥ चिरं वसेन् सत्यलोके ततो राजा भवेदिह । रूपवान् धार्मिको वाग्मी श्रीमाननुलविक्रम: ॥ ४४॥ कार्णांसस्य च दानेन दूतेभ्यो न भयं भवेत्। लवणं दीयते यच्य तेन नैव भयं यमात्॥ ४५॥ अयोलवणकार्णंसितलकाञ्चनदानतः । चित्रगुप्तादयस्नुष्टा यमस्य पुरवासिन: ॥ ४६॥

बहुत कालनक वह जीव सन्यलोकमें निवास करता है, तदनन्तर इस लोकमें रूपवान्, धार्मिक, वाक्यटु, श्रोमान् और अतुल पराक्रमी राजा होना है॥ ४४॥ कपासका दान देनेसे यमदूतोंसे भय नहीं होता, लवणका दान देनेसे यमसे भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपाम, तिल और स्वर्णके दानसे यमपुरके निवासी चित्रगृह आदि संतुष्ट होते हैं॥ ४५-४६॥

सप्तधान्यप्रदानंन प्रीतो धर्मध्वजो भवेन्। तुष्टा भविन्त येऽन्येऽपि त्रिषु द्वारेध्वधिष्ठिताः॥ ४७॥ व्रीह्यो यवगोधूमा मुद्गा मायाः प्रियङ्गवः। चणकाः सप्तमा ज्ञेयाः सप्तधान्यमुदाहृतम्॥ ४८॥ गोचर्ममात्रं वसुधा दत्ता पात्रे विधानतः। पुनाति ब्रह्महृत्याया दृष्टमेनन्मुनीश्चरः॥ ४९॥ न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानाद् विनश्यति। राज्ये कृतं पहापापं भूमिदानाद्विलीयते॥ ५०॥ पृथिवीं सस्यमम्पूर्णां यो ददाति द्विजातये। स प्रयातीन्द्रभुवने पून्यपानः सुरासुरैः॥ ५१॥ समधान्य प्रदान करनेसे धनराज और यमपुरके दीनों द्वारोपर रहनेवाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्त हो जाते

हैं , ४७ । धान जो गेहुँ मूँग उद्दर करकृत या कँगुने और मानवाँ दना—ये समधान्य कहे गये हैं , ४८ ॥ जो व्यक्ति गोचर्ममात्र मृिम विधानपूर्वक मन्यात्रको देश है वह ब्रह्महत्यांक पापसे पुक्त होकर पवित्र हो जाता है, ऐसा मुनीश्वरींने देखा है। ४० , सञ्चमें किया हुआ अर्थान् राज्यसवालनमें गजामे होनेवाला महापाप न ब्रतींसे, न तीर्थसेवनसे और न अन्य किमी दानमें नष्ट होता है अपितृ वह तो केवल भूमिदानसे हो विलोग होता है। ५०॥ जो व्यक्ति ब्राह्मणको धान्यपूर्ण पृथिवीका दान कथा है वह देवताओं और असुगीसे पृजित होकर इन्द्रलोकमें जाता है। ५१॥

काश्यपः। पृथिवीदानजं पुण्यमहन्यहनि वर्धते॥ ५२॥ स्युग्न्यदानानि अत्यल्यफलदानि भूमि नो ददानि द्विजानये । स नाप्नोति कुटीं ग्रामे दरिद्री स्याद्भवे भवे ॥ ५३ ॥ यो भूत्वा भूमिपो भृपतित्वाभिमानतः । निवमेन्नरके यावच्छेषो धारयते धराम्॥५४॥ अदानाद्भिमदानस्य प्रदापचेन् । अन्वेषां भूमिदानार्थं गोदानं कथितं मया॥५५॥ तस्माद्भूमीश्वरो भूपिदानमेव प्रदापयेन् । ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदापयेत्॥५६॥ ततो*ऽन*्तधेनुर्दातव्या रुद्रधेनुं 💮 खग । तारवन्ति नरं गावस्त्रिविधाच्यैव पातकात्॥ ५७॥ विशेषविधिना दद्याद्वैतरणीं धेनु

### आठवाँ अध्याय

800

है गरुड! अन्य दानोंका फल अत्यल्प होता है, किंनु पृथ्वीदानका पुण्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है॥५२॥ भूमिका स्वामी होकर भी जो ब्राह्मणको भूमि नहीं देता, यह (जन्मान्तरमें) किसी ग्राममें एक कुटियातक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म-जन्मान्तरमें अर्थान् प्रत्येक जन्ममें दिरद्र होता है॥५३॥ भूमिका स्वामी होनेके अभिमानमें जो भूमिका दान नहीं करता, वह तवतक नरकमें निवास करता है, जवतक शेषनाग पृथ्वीको धारण करते हैं॥५४॥ इसलिये भूमिके स्वामीको भूमिदान करना ही चाहिये। अन्य व्यक्तियोंके लिये भूमिदानके स्थानपर मैंने गोदानका दिधान किया है॥५५॥ इसके बाद अनन्तधेनुका दान करना चाहिये और रुद्रधेनु देनी चाहिये। तदनन्तर ऋणधेनु देकर मोक्षधेनुका दान करना चाहिये॥५६॥ हे खग! विशेष विधानपूर्वक वैतरणीधेनुका दान करना चाहिये। (दानमें दी गयी) गीएँ मनुष्यको त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, बाचिक एवं मानसिक) पापोंसे मुक्त करतो है।।५७॥

बालत्वे यच्च काँमारे यत्पापं याँवने कृतम्। वयःपरिणतौ यच्च यच्च जन्मान्तरेष्विप॥५८॥ यत्रिशायां तथा प्रातर्यन्मध्याहापराह्नयोः। सन्ध्ययोर्यत्कृतं पापं कायेन मनसा गिरा॥५९॥ दत्त्वा धेनुं सकृद्वापि कपिलां क्षीरसंयुताम्। सोपस्करां सवत्सां च तपोवृत्तसमन्विते॥६०॥

<sup>•</sup> गावा शान वृषक्षिको यह निष्ट्यप्रक्षिक नद् गोक्षिति जिल्लान दन सर्वाधनाशनम् ॥ (भविष्य० २ ३ २।२५) स्ति गार्थे और एक बैल जिननी भूषिण स्वनस्त्रनामे रह सके विवाण कर सके उनकी विस्तरवानी भूषि गोधमें कहलाती है। इसका दान समस्त पार्थोंका नश करनेवाला है

<sup>&</sup>quot; अष्टरानमें दो जानेवाली गाय अन्तधेनु, मृत्युके दु:खको दूर करनेके लिये दो जानेवाली गाय स्ट्रधेनु, हात- अज्ञात ऋणकी मुक्तिके लिये ऋणधेनु, मुक्तिके लिये दी जानेवाली गाय मोक्षधेनु तथा वैतरण्हेको पार करनेवाली वैतरणीधेनु कही जाती है

बाह्यणे वेदविदुषे सर्वपापै: प्रमुख्यते। उद्घोदनतकाले सा दातारं पापसंचयात्॥६१॥ वाल्यावस्थामें, कुमारावस्थामें युवावस्थामें, वृद्धावस्थामें अथवा दूसरे जन्ममें, रातमें, प्रात:काल, मध्याह, अपराह और दोनों संध्याकालोमें शर्गर, मन और वाणीमें जो जो पाप किये गये हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचारसे युक्त वेदविद् ब्राह्मणको उपस्करयुक्त (दानमामग्रीसहित) सवत्सा और दूध देनेवाली कपिला गीके एक बार दान देनेसे नष्ट हो जाने हैं। दानमें दो गांगी वह गाँ अन्तकालमें गोदान करनेवाले व्यक्तिका संचित पापोंसे उद्धार कर देती है॥५८—६१॥

एका गौ: स्वस्थिचित्तस्य ह्यानुगस्य च गो: शतम्। सहस्तं भ्रियमाणस्य दत्तं चित्तविवर्जितम्॥६२॥
मृतस्यैतत् पुनलंक्षं विधिपृतं च तत्समम्। तीर्थपात्रसमोपेतं दानमेकं च लक्षधा॥६३॥
स्वस्थिचित्तावस्थामें दी गयी एक गी, अतुरावस्थामें दी गयी सौ गौ और मृत्युकालमें चित्तविवर्जित व्यक्तिके
द्वारा दी गयी एक हजार गौ तथा मरणोनम्कालमें दी गयो विधिपृवंक एक लाख गौके दानका फल बराबर ही
होता है। (यहाँ स्वस्थावस्थामें गोदान करनेका विशेष महत्त्व बतलाया गया है ) तीर्थमें सत्याजको दो गयी एक
गौका दान एक लक्ष गोदानके नुल्य होना है॥६२-६३॥

पात्रे दत्तं च यहानं तल्लक्षगुणितं भवेत्। दानुः फलमननं स्यात्र पात्रस्य प्रतिग्रहः॥६४॥ स्वाध्यायहोमसंयुक्तः परपाकविवर्जितः। रत्नपूर्णामपि महीं प्रतिगृह्य न लिप्यते॥६५॥

### अठिवाँ अध्याय





गोदाम



पुण्यात्माओंको चतुर्भुज रूपमें धर्मराजके दर्शन

विषशीतापहाँ पत्त्रवही किं दोषभागिनौ । अपात्रे सा च गाँदीता दातारं नरकं नयेत्॥ ६६॥ कुलैकशतसंयुक्तं गृहीतारं तु पातयेत् । नापात्रे विदुषा देया ह्यात्मनः श्रेय इच्छता॥ ६७॥ एका होकस्य दातव्या बहूनां न कदाचन । सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्यासप्तमं कुलम्॥ ६८॥ कथिता या मया पूर्व तव वैठरणी नदी । तस्या ह्युद्धरणोपायं गोदानं कथयामि ते॥ ६९॥

सत्पात्रमें दिया गया दान लक्षगुना होता है। (उस दानसे) दाताको अनना फल प्राप्त होता है और (दान लेनेवाले) पात्रको प्रतिग्रह (दान लेने)-का दोष नहीं लगता। ६४॥ स्वाध्याय और होम करनेवाला तथा दूसरेके द्वारा पकाये गये अनको न खानेवाला अर्थात् स्वयंपाकी ब्राह्मण रलपूर्ण पृथ्वीका दान लेकर भी प्रतिग्रहदोषसे लिम नहीं होता। ६५॥ विष और शोतको नष्ट करनेवाले मन्त्र और आग भी क्या दोषके भागी होते हैं? अपात्रको दी गयी वह गाँ दाताको नरक ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहीताको एक-सौ-एक पीढ़ीके पुरुषोंके सहित नरकमें गिराती है, इसलिये अपने कल्याणको इच्छा करनेवाले विद्वान् व्यक्तिको अपात्रको दान नहीं देना चाहिये। ६६-६७॥ एक गाँ एक हो ब्राह्मणको देनी चाहिये। बहुत ब्राह्मणोंको एक गाँ कदापि नहीं देनी चाहिये। वह गाँ यदि बेची गयी अथवा बाँटी गयी तो सात पाँढ़ीतकके पुरुषोंको जला देती है॥ ६८॥ (हे खगेश्वर!) मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदीके विषयमें कहा था, उसे पार करनेके उपायभृत (वैतरणी) गोदानके विषयमें मैं तुमसे कहता हूँ—॥ ६९॥

आठवी अध्याय

१११

कृष्णां वा पाटलां वाऽपि धेनुं कुर्यादलंकृताम् । स्वर्णशृङ्गी राष्यखुर्गे कांस्यपात्रोपदोहिनीम्॥ ७०॥ कृष्णवस्त्रयुगच्छत्रां कण्ठधण्टासमन्विताम् । कार्पासोपिर संस्थाप्य ताप्रपात्रं सचैलकम्॥ ७२॥ यमं हैमं न्यमेत् तत्र लीहदण्डसमन्वितम् । कांस्यपात्रे धृतं कृत्वा सर्वं तस्योपिर न्यसेत्॥ ७२॥ नाविमिक्षुमयीं कृत्वा पट्टमूत्रेण वेष्ट्येत् । गर्तं विधाय सजलं कृत्वा तिसम् क्षिपेत्तरीम्॥ ७३॥ काले अथवा लाल रंगकी गाँको सोनकी सौंग, चाँदीके खुर और काँसेके पात्रकी दोहनीके सिहत दो काले रंगके वस्त्रोमे आच्छादित करे , उसके कण्डमें घण्टा बाँधे तब कपासके कपर वस्त्रसहित ताम्रपात्रको स्थापित करके वहाँ लोहदण्डमहित सोनेको यसमृति भी स्थापित करे और काँसेके पात्रमें घृत रखकर यह सब तामपात्रके उपर गर्छ। ईखकी नाव बनाकर और रेजमी सृत्रमें उसे बाँधकर, भूमिपर गृङ्गा खोदे एवं उसमें जल धरकर वह ईखकी नाव उममे हाले । ३०— ५३॥

तस्योपरि स्थितां कृत्वा मृर्यदेहमम्द्भवाम् । धेनुं संकल्पयेन् तत्र यथाशास्त्रविधानतः ॥ ७४ ॥ सालङ्काराणि वस्त्राणि वाह्मणाय प्रकल्पयेत् । पूजां कुर्याद्विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ७५ ॥ पुच्छं संगृह्य धेनोस्नु नावमाश्चित्य पाटतः । पुग्स्कृत्य ततो विप्रमिमं मन्त्रमुदीरयेत् ॥ ७६ ॥ उसके समीप मृर्यक्ती देहमं उत्पन्न हुई धेनुकी खड़ी करके शास्त्रीय विधिविधानके अनुमार उसके दानका सकल्प करे । ब्राह्मणोंको अलङ्कण और वस्त्रका दान टे नद्या गन्ध, पुष्य, अक्ष्त आदिसे विधानपूर्वक (गीकी) पूजा करे ।

गौकी पूँछकां पकड करके ईखकी नावपर पैर रखकर ब्राह्मणको आगे करके इस मन्त्रको पढ़े—॥ ७४—७६ ॥
भवसागरमग्नां शोकतापोर्मिदु खिनाम्। जाता त्वं हि जगन्नाथ शरणागतवत्मल॥ ७७॥
विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर। सदक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥ ७८॥
यममार्गे महायोरे तां नदीं शतयोजनाम्। तर्नुकामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥ ७९॥
हे जगन्नाथ। हे शरणागतवत्मला भवमागरमें हुवे हुए श्लेक-संत्रपको लहरोंसे दु ख प्राप्त करते हुए जनोंके
आपहीं रक्षक हैं। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! विष्णुरूप। भूमिदेव! आप मेरा उद्धार कीजिये। मैंने दक्षिणाके सहित यह
वैतरणी रूपिणी गी आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यममार्गमें सौ योजन विस्तारवाली
उस वेतरणी नदीको पार करनेकी इच्छामे आपको इस वैतरणीगीका दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। ७७ —७९॥

धेनुके मां प्रतीक्षस्य यमद्वारमहापधे। उत्तारणार्थं देवेशि वैतरण्ये नमोऽस्तु ते॥ ८०॥ गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे इदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥ ८१॥ या लक्ष्मीः सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥ ८२॥ इति मन्त्रेश्च सम्प्रार्थ्य साझिलिधेनुकां यमम्। सर्वं प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥ ८३॥ हे वैतरणीधेनु हे देवेशि। यमद्वारके महामार्गमें वैतरणी नदीको पार करानेके लिये आप मेरी प्रतीक्षा करना,

आठवाँ अध्याय

€89

आपको नमस्कार है। ८०॥ मेरे आगे भी गौएँ हों, मेरे पीछे भी गौएँ हों, मेरे हृदयमें भी गौएँ हों और मैं गौओंके मध्यमें निवास करूँ॥ ८१ ॥ जो लक्ष्मी सभी प्राणियोंमें प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवतामें प्रतिष्ठित हैं वे ही धेनुरूपा लक्ष्मीदेवी मेरे पापको नष्ट करें। ८२॥ इस प्रकार मन्त्रोंसे भलीभौति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यमकी प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणको प्रदान करे॥ ८३॥

एवं दद्याद्विधानेन यो गां वैतरणीं खग। स वाति धर्ममार्गेण धर्मराजसभान्तरे॥ ८४॥ स्वस्थावस्थशरीरे तु वैतरण्यां व्रतं चरेत्। देया च विद्धा धेनुस्तां नदीं तर्नुमिच्छता॥ ८५॥ सा नायाति महामार्गे गोदानेन नदी खग। तस्मादवश्यं दातव्यं पुण्यकालेषु सर्वदा॥ ८६॥ गङ्गादिसर्वतीर्थेषु ब्राह्मणावसथेषु च। चन्द्रसूर्योपरागेषु संक्रान्तौ दर्शवासरे॥ ८७॥ अयने विद्युवे चैव व्यतीपाते युगादिषु। अन्येषु पुण्यकालेषु दद्याद्गोदानमुन्तमम्॥ ८८॥ हे खग। इस विधानसे जो वैतरणी धेनुका दान करता है, वह धर्ममार्गसे धर्मराजकी सभामें जाता है। ८४।

ह खग इस विधानसं जो वेनरणी धनुका दान करता है, वह धर्ममार्गसे धर्मराजकी सभामें जाता है। ८४। शरीरकी स्वस्थावस्थामें हो वेनरणीविषयक व्रवका आचरण कर लेना चाहिये और वैतरणी पार करनेकी इच्छासे विद्वान्को वेनरणी गौका दान करना चाहिये॥८५। हे खग! वेनरणी गौका दान करनेसे महामार्गमें वह नदी नहीं आती, इसलिये सर्वदा पुष्यकालमें गोदान करना चाहिये। ८६॥ गङ्गा आदि सभी तीथोंमें, ब्राह्मणोंके निवासस्थानोंमें, चन्द्र और सूर्यग्रहणके कालमें, सक्रान्तिमें, अमावास्या विधिमें, उत्तरायण और दक्षिणायन (कर्क

और मकर संक्रान्तियों) में, वियुच ्अधांन् मेष और नुकाको संक्रान्तिमें), व्यतीपात योग<sup>र</sup>में, युगादि तिथियोंमें<sup>र</sup> तथा अन्यान्य पुण्यकालीमे उत्तम गोदान देना चाहिये॥८७-८८॥

यदैव जायते श्रद्धा पात्रं सम्प्राप्यते यदा। स एव पुण्यकालः स्याद्यतः सम्पत्तिरिक्षरा॥ ८९॥ अस्थिराणि शर्राराणि विभवो नैव शाश्वतः। निन्यं संनिहितो पृन्युः कर्तव्यो धर्मसंचयः॥ ९०॥ आत्मविनानुमारेण तत्र दानमनन्तकम्। देयं विप्राय विदुषे स्वातमनः श्रेय इच्छता॥ ९१॥ जव कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाय और जब भी दानके लिये सुपात्र प्राप्त हो जाय वही समय दानके लिये पुण्यकाल है; क्योंकि सम्पत्ति अस्थिर है॥ ८९॥ शरीर नश्वर है, सम्पत्ति सदा रहनेवाली है नहीं और मृत्यु प्रनिक्षण निकट अती जा रही है, इम्मलिये धर्मका संचय करना चाहिये॥ ९०॥ अपनी धन-सम्पत्तिके अनुमार किया गया दान अनन (फलवाला) होना है, इम्मलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तिको विद्वान् ब्राह्मणको देन देना चाहिये॥ ९९॥

इत्य महेन मन्याप्रको ही हेना चहिये और दश किसीके भी प्रति की जा सकती है।

### आठवाँ अध्याय

११५

अल्पेनापि हि वित्तेन स्वहस्तेनात्मने कृतम्। तदश्च्यां भवेद्दानं तत्कालं चोपितष्ठिति॥ १२॥
गृहीतदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि। अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाथेयरिहतः पथि॥ १३॥
अपने हाथसे अपने कल्याणके लिये दिया गया अल्प वितवाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है॥ ९२॥ दानरूपो पाथेयको लेकर जीव (परलोकके) महामार्गमें सुखपूर्वक जाता है अन्यथा (दानरूपी) पाथेयरिहत प्राणीको यममार्गमें क्लेश प्राप्त होता है॥ ९३॥
यानि यानि च दानानि दत्तानि भृति मानवैः। यमलोकपथे तानि ह्युपतिष्ठन्ति चाग्रतः॥ १४॥
महापुण्यप्रभावेण मानुषं जन्म लभ्यते। यस्तत्प्राप्य चरेद्धमें स याति परमां गतिम्॥ १५॥
अविज्ञाय नरो धर्म दुःखमायाति याति च। मनुष्यजन्मसाफल्यं केवलं धर्मसेवनम्॥ १६॥
पृथ्वीपर मनुष्योंके द्वारा जो–जो दान दिये जाने हैं, यमलोककं मार्गमें वे सभी आगे-आगे उपस्थित हो
जाते हैं। १४। महान् पुण्यके प्रभावसे मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्ययोनिको प्राप्तकर जो व्यक्ति
धर्माचरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त करता है॥ १५॥ धर्मको न जाननेके कारण व्यक्ति (संसारमें)
दुःखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्मके सेवनमें हो मनुष्य-जीवनको सफलता है। १६॥
धनपुत्रकलत्रादि शरीरमपि खान्धवाः। अनित्यं सर्वमेवेदं तस्माद्धर्मं समाचरेत्॥ ९७॥
तावद्वन्थः पिता तावद्यवावीवित मानवः। मृतानामन्तरं ज्ञात्वा क्षणात् स्नेहो निवर्तते। १८॥

१ त्यनीएल बात –धूनिश्चा आहा आदि नहातीम चन्द्रमाक रहनेपर रविवारका पहनेवाली अमरवास्या।

२ युगादि निधि—युगके आमध्यको निधि युगादि भिधि कहलाता है। मत्ययुगको प्रारम्भिक निधि वैशाख शुक्त तृतीया, त्रेताको कारभिक विधि कार्तिक शुक्त नवामो, द्वापाको प्रारम्भिक निधि भाद्रपट कृष्ण त्रयोदको और कलियुगके आगम्भकी निधि माध अमावाम्या है। (विष्णु प्र ३। १४। १२)

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धानित विद्यान्मुहुर्मुहु: । जीवन्नपीति संचित्त्य मृतानां क: प्रदास्यति ॥ ९९ ॥ धन, पुत्र, पत्नी आदि वान्धव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिये धर्माचरण करना चाहिये। ९७ । जवनक मनुष्य जीता है तभीनक बन्धु-बान्धव और पिना आदिका सम्बन्ध रहना है, मरनेके अनन्तर क्षणमात्रमें सम्पूर्ण होहमभ्वन्ध निवृत्त हो जाता है ।९८ ॥ जीवितावस्थामे अपना आत्मा ही अपना बन्धु है—ऐसा चार-बार विचार करना चाहिये। मरनेके अनन्तर कीन (उसके उद्देश्यमें) दान देगा रे ।९९ ॥

एवं जानित्रदं सर्व स्वहस्तेनैव दीयताम्। अनित्यं जीवितं यस्मान् पश्चान् को प्रीपन दास्यति॥ १००॥
मृतं शारिमुन्सून्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ १०१॥
गृहादर्था निवर्तनो शमशानात्सर्ववान्धवाः । शुभाशुभं कृतं कर्म गच्छन्तमनुगच्छति॥ १०२॥
ऐसा जानकर अपने हाथसे ही सब कुछ दान देना चाहिये क्योंकि जीवन अनित्य है, वादमें अर्थात् उसकी
मृन्युके पश्चात् कोई भी उसके लिये दान नहीं देगा॥ १००॥ मृत शरीरको काठ और देलेके समान पृथ्वीपर छोड़कर
बन्धु वान्धव विमुख होकर लीट जाते हैं, केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है।। १०१॥ धन-सम्पत्ति घरमें
हो छूट जाती है, सभी चन्धु-वान्धव शमशानमें छूट जाते हैं, किनु प्राणीके द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोकमें
उसके पीछै-पीछे जाता है।। १०२॥

शरीरं बह्निना दग्धं कृतं कर्म सहस्थितम्। पुण्यं वा यदि वा पापं भुङ्के सर्वत्र मानवः॥ १०३॥

आठवां अध्याय

850

न कोऽपि कस्यचिद्वन्धुः संसारे दु.खमागरे। आयाति कर्मसम्बन्धाद्याति कर्मक्षये पुनः॥ १०४॥ शारीर आगसे जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साधमें रहना है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करना है। १०३। इस दु खपूर्ण संसारसागरमें कोई भी किसीका बन्धु नहीं है। प्राणी अपने कर्मसम्बन्धसे (संसारमें) आता है और फल्ब्योगसे कर्मका क्षय होनेपर पुनः चला जाता है। (मृत्युको प्राप्त हो जाता है।)॥ १०४॥

मातृपितृमृतभातृबन्धुदारादिसङ्गमः । प्रपायामिव जन्तृनां नद्यां काष्ट्रौधवच्चलः ॥ १०५॥ कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च कस्य भार्या धनं च वा। संगारे नाम्तिकः कस्यस्वयंतस्मान् प्रदीयताम्॥ १०६॥ आत्मायत्तं धनं यावत् तावद्विप्रं समर्पयेत्। पराधीने धने जाते न किंचिद्वन्तुमुत्सहेत्॥ १०७॥ माना पिना, पुत्र, भाई, बन्धु और पत्नी आदिका परम्पर मिलन प्याऊपर एकत्र हुए जन्तुओंके समान अथवा नदीमें बहनेवाले काष्टसमूहकं ममान नित्यन चञ्चन अर्थात् अस्थिर है॥ १०५॥ किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन र संसारमें कोई किसोका नहीं है इसलिये अपने हाधसे स्वयं दान देना चाहिये॥ १०६॥ जवतक धन अपने अधीन है, नवतक ब्राह्मणको दान कर दे, क्योंकि धन दूसरेके अधीन (पराया) हो जानेपर तो दान देनेके लिये कहनेका उत्थाह (साहस) भी नहीं होता। १०७।

पूर्वजन्मकृताद्वानादत्र लब्धं धनं वहु । नस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थं दीयतां धनम् ॥ १०८ ॥ धर्मान् प्रजायतेऽर्थश्च धर्मात् कामोऽभिजायने । धर्म एवापवर्गाय तस्माद्धर्मं समाचरेत् ॥ १०९ ॥ श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिनांर्थराशिभिः। निष्किञ्चना हि मुनयः श्रद्धावनो दिवंगताः॥ ११०॥ पूर्वजन्ममें किये हुए दानके फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिये ऐसा जानकर धर्मके लिये धन देना चाहिये॥ १०८॥ धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है, धर्मसे कामकी प्राप्ति होती है और धर्मसे हो मोक्षकी भी प्राप्ति होती है, इसलिये धर्माचरण करना चाहिये॥ १०९॥ धर्म श्रद्धासे धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशिसे नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान् होकर स्वर्गको प्राप्त हुए हैं॥ १९०॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रियमात्मनः॥१११॥
तस्मादवश्यं दातव्यं तदा दानं विधानतः। अल्पं वा बहु वेतीमां गणनां नैव कारयेत्॥११२॥
धर्मात्मा च स पुत्रो च देवतरिप पूज्यते। दापयेद्यस्तु दानानि पितरं ह्यातुरं भुवि॥११३॥
पित्रोर्निमिन्तं यद्वित्तं पुत्रैः पात्रे समर्पितम्। आत्मापि पावितस्तेन पुत्रपीत्रप्रपीत्रकैः॥११४॥
पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्त्रं मानुरेव च। भगिनीदशसाहस्त्रं सोदरे दत्तमक्षयम्॥११५॥
जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्तिभावमे समर्पित करता है, उस संयतात्माके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये

जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्तिभावमे समिपित करता है, उस संवतात्माक द्वारा भाकपूवक दिय गये पदार्थोंको मैं प्राप्त करता हूँ ॥ १११॥ इसलिये विधिविधानपूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिये। थोडा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिये॥ ११२॥ जो पुत्र पृथ्वीपर पड़े हुए आतुर पिताके द्वारा दान दिलाता है,

आठवाँ अध्याय

999

वह धर्मातमा पुत्र देवताओंके लिये भी पूजनीय होता है। ११३॥ माता पिनके निमिन जो धन पुत्रके द्वारा सत्पात्रको समर्पित किया जाता है, उसमे पुत्र, पौत्र और प्रधीनके माथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। ११४॥ पिताके उद्देश्यमे किये गये दानमे मौ गुना मानाके उद्देश्यमे किये गये दानमे हजार गुना, वहनके उद्देश्यमे किये गये दानमे दस हजार गुना और महोदर भाईके निमिन किये गये दानमे अनन्त गुना पुण्य प्राप्त होता है। ११५॥

न चैवोपद्रवा दातुर्न वा नग्कयातनाः । मृत्युकाले न च भयं यमदृतममुद्भवम् ॥ ११६ ॥ यदि लोभात्र यच्छन्ति काले ह्यानुग्मंज्ञके । मृताः शोचनि ते मर्वे कदर्याः पापिनः खग ॥ ११७ ॥ पुत्राः यौत्राः सहभ्राता सगोत्राः मुहदम्नु ये । यच्छन्ति नानुरे दानं ब्रह्माञ्चास्ते न संशयः ॥ ११८ ॥

इति गरुडपुराण मार्गद्धारे आनुरदार्नीनरूपणो नामण्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

CALLY SE CALLY

दान देनेवाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता उसे नन्त्रयादना नहीं प्राप्त होतो और मृत्युकालमें उसे यमदूनोंसे भी कोई भय नहीं होता। ११६॥ हे खमा यदि कोई व्यक्ति लोभमें आतुम्कालमें दान नहीं देते, वे कजूस पापी (प्राणी) मरनेके अनन्तर शोकमग्र होने हैं। ११७॥ आनुन्कालमें (अनुन्के उद्देश्यमें) जो पुत्र, पीत्र, सहोदर भाई, सगोत्री और सुहृत्जन दान नहीं देने वे ब्रह्महत्यार हैं, इसमें सजय नहीं है, ११८॥

। इस प्रकार शरहपुर एक अल्या सरावर से अपूर्ण मीरहणा। इसका शतको अध्याय पूरा हुआ। ८॥

है द्रीपदीने शाक, राजन्द्रने पुष्प अवसीने फल (बेर) तथा सन्तिदेवने जल प्रदानकर भगवन्कृपा प्राप्त की।

## नवाँ अध्याय

## मरणासन व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले कृत्य

गरह देवाचे

कथितं भवना सम्यग्दानमानुरकालिकम् । स्वियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो ॥ १ ॥
गरुडजी बोले—हे प्रभो । आपने आनुरकालिक दानके संदर्भमें भलीभाँति कहा । अत्र स्वियमाण (भरणासन्त)
व्यक्तिके लिये जो कुछ करना चाहिये, उसे बनाइये ॥ १ ॥

### श्रीभगवानुबाच

शृणु ताक्ष्यं प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिम् । पृता येन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवाः ॥ २ ॥ कर्मयोगाद्यदा देही मुझत्यत्र निजं वपुः । तुलसीसंनिधी कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तु॥ ३ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्ध्यः जिस विधानसे मनुष्य मरनेपर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करनेकी उस विधिको मैं कहता हूँ, सुनो । २ । कर्मके सम्बन्धसे जब प्राणो अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसीके समीप गोबरसे एक मण्डलकी रचना करनी चाहिये ॥ ३ ।.

निलांश्चैव विकीर्याध दर्भांश्चैव विनिक्षिपेन्। स्थापयेदासने शुभ्रे शालग्रापशिलां तदा॥ ४ ॥

नर्थों अध्याय

888

शालग्रामशिला यत्र पापदोषभयापहा। तत्मंनिधानमरणान्मुक्तिर्जन्तोः सुनिश्चिता॥ ५॥ तुलसीविदपच्छाया यत्रास्ति भवतापहा। तत्रैव मरणान्मुक्तिः सर्वदा दानदुर्लभा॥ ६॥ वहाँ (उस मण्डलके ऊपर) तिल विखेरकर कुशोंको विद्याये, तदनन्तर उनके ऊपर धेत वस्त्रके आसनपर शालग्राम-शिलाको स्थापित करे। ४॥ जहाँ पाप, दोष और भयको हरण करनेवाली शालग्राम-शिला विद्यमान है, उसके सनिधानमें मरनेसे प्राणीकी मुक्ति सुनिश्चित है॥ ५॥ जहाँ जगत्के तापका हरण करनेवाली तुलसीवृक्षकी छाया है, वहाँ मरनेसे सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दानादि कमोंसे दुर्लभ है॥ ६॥

तुलसीविटपस्थानं गृहे यस्यावितष्ठते । तद्गृहं तीर्थरूपं हि न यान्ति यमिकङ्कराः ॥ ७ ॥ तुलसीमञ्जरीयुक्तो यस्तु प्राणान्विमुञ्जति । यमस्तं नेक्षितुं शक्तो युक्तं परपश्तैरिए ॥ ८ ॥ तस्या दलं मुखे कृत्वा तिलदभांसने मृतः । नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनोऽप्यसंशयः ॥ ९ ॥

जिसके घरमें तुलसीवृक्षके लिये स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थस्वरूप ही है, वहाँ यमके दूत प्रवेश नहीं करते ॥ ७॥ तुलसीकी मञ्जरीसे युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणोंका परित्याप करता है, वह सैकड़ों पापीसे युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते ॥ ८ ॥ तुलसीके दलको मुखमें रखकर तिल और कुशके आसनपर मरनेवाला व्यक्ति पुत्रहोन हो तो भी नि.संदेह विष्णुपुरको जाता है ॥ ९ ॥

तिलाः पवित्रास्त्रिविधा दर्भाञ्च नुलसीरपि। नरं निवारयन्येते दुर्गतिं यान्तमानुरम्॥ १०॥

मम स्वेदसमुद्भूता यतस्ते पावनास्तिलाः। अमुग दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैस्ततः॥११॥
दर्भा विभूतिमें ताक्ष्यं मम रोमसमुद्भवाः। अतस्ततस्पर्शनादेव स्वर्गं गच्छिनि मानवाः॥१२॥
तोनों प्रकार (काले, सफेद और भूरे)-के निल, कुण और तुलसी—ये सब प्रियमाण प्राणीको दुर्गितसे बचा
लेते हैं॥१०॥ यतः मेरे पसीनेसे तिल पैदा हुए हैं, अनः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिलको देखकर
भाग जाते हैं॥११। हे ताक्ष्यं, मेरे रोमसे पैदा हुए दर्भ (कुण) मेरी विभूति हैं। इसिलये उनके स्पर्शसे ही मनुष्यको
स्वर्गकी प्राप्ति होती है॥१२॥

कुशमूले स्थितो खहा कुशमध्ये जनादंन:। कुशाग्रे शङ्कागे देवस्त्रयो देवा: कुशे स्थिता:॥ १३॥ अत: कुशा बहिमन्त्रतृलमीविष्रधेनव:। नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणा: पुन: पुन:॥ १४॥ दर्भा: पिण्डेषु निर्माल्या खाह्मणा: प्रेतभोजने। मन्त्रा गौम्नुलसी नीचे चितायां च हुताशन:॥ १५॥ कुशके मूलमें ब्रह्मा, कुशके मध्यमें जनादंन और कुशके अग्रभागमें शङ्कर—इम प्रकार तीनों देवता कुशमें स्थित रहते हैं। १३॥ इमलिये कुश अग्नि, मन्त्र, तुलमो, ब्रह्मण और गौ—ये बार बार उपयोग किये जानेपर भी निर्माल्य नहीं होते १४॥ पिण्डदानमें उपयोग किये गये दर्भ (कुश), प्रेतके निमित्त भोजन करनेवाले ब्राह्मण, नीचके मुखसे उच्चरित मन्त्र, नीचसम्बन्धी गौ और तुलसो तथा चिताको आग—ये सब निर्माल्य अर्थात् अपवित्र (अत्रश्व अग्राह्म) होते हैं॥ १५॥

नवाँ अध्याय

653

गोमयेनोपलिप्ते तु दर्भास्तरणसंस्कृते। भूतले ह्यानुरं कुर्यादन्तरिक्षं विवर्जयेत्॥ १६॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे देवा हुनाशनः। मण्डलोपिर निष्ठनित तस्मात्कुर्वात मण्डलम्॥ १७॥ सर्वत्रं वसुधा पूता लेपो यत्रं न विद्यते। यत्रं लेपः कृतस्तत्रं पुनलेपेन शुद्ध्यति॥ १८॥ गोवरसे लीपो हुई और कुश विद्याक्तर संस्कार की हुई पृथ्वीपर आतुर (मरणासन्न व्यक्ति)-को स्थापित करना चाहिये। अन्तरिक्षका परिहार करना चाहिये अर्थान् चौको आदिपर नहीं रखना चाहिये॥ १६॥ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुनाशन (अग्नि)—ये सभी मण्डलपर विराजमान रहते हैं, इसलिये मण्डलको रचना करनी चाहिये॥ १७॥ जो भूमि लेपरिहत होती है अर्थात् मल-मूत्र आदिसे रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमिभाग कभी लीपा जा चुका है (या मल-मूत्र आदिसे दृषित है) वहाँ पुनः लीपनेपर उसकी शुद्धि हो जाती है॥ १८॥ सक्साश्च पिशाचाश्च भूताः प्रेता यमानुगाः। अलिप्तदेशे खट्षायामन्तरिक्षे विश्वनित्तं च॥ १९॥ अतोऽग्निहोत्रं श्चाद्धं च ब्रह्मभोग्यं सुरार्चनम्। मण्डलेन विना भूम्यामातुरं नैव कारयेत्॥ २०॥ लिप्तभूम्यामतः कृत्वा स्वर्णरत्नं मुखे क्षिपेत्। विष्णोः पादोदकं दृद्धाच्छालग्रामस्वरूपिणः॥ २९॥ विना लीपी हुई भूमिपर और चारपाई आदिपर या आकाशमें (भूमिकी सतहसे ऊपर) राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत

और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं॥ १९॥ इसलिये भूमिपर मण्डल बनाये बिना अग्रिहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण-भोजन, देव-

पूजन और आतुर व्यक्तिका स्थापन नहीं करना चाहिये।। २०॥ इसलिये लीपी हुई भूमिपर आतुर व्यक्तिको

प्राणप्रयाणसमये

कुर्वादनशनं

लिटाकर उसके मुख़में स्वर्ण और रवका प्रश्लेष करके शालग्रामस्वरूपी भगवान् विष्णुका पादोदक देना चाहिये॥ २१ । शालग्रामशिलातोयं यः पिबेद् बिन्दुमात्रकम् । स सर्वपापनिर्मुक्तो वैकुण्ठभुवनं व्रजेत् ॥ २२ ॥ दद्यान्महापातकनाशनम् । सर्वतीर्थकृतस्नानदानपुण्यफलप्रदम् ॥ २३॥ गङ्गाजलं चान्द्रायणं चरेद्यस्तु सहस्रं कायशोधनम् । पिबेद्यश्चैव गङ्गाम्भः समौ स्यातामुभावपि ॥ २४ ॥ अग्नि प्राप्य यथा ताक्ष्यं भूलराशिर्विनश्यति । तथा गङ्गाम्बुपानेन पतकं भस्पसाद्भवेत् ॥ २५ ॥ यस्तु सूर्याशुसन्तप्तं गङ्गायाः सलिलं पिबेत्। स सर्वयोतिनिर्मुक्तः प्रयाति सदनं हरेः॥ २६॥ जलावगाहेन पावयनीतगञ्जनान् । दर्शनात्म्पर्शनात्मानात्तथा गङ्गेति कीर्तनात् ॥ २७॥ नद्यो पुनात्यपुण्यान्युमधान् शतशोऽथ सहस्रशः । गङ्गा तस्मात् पिबेत्तस्य जलं संसारतारकम् ॥ २८ ॥ जो शालग्राम शिलाके जलको बिन्दुमात्र भी पीता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो वैकुण्ठलोकमें जाता है।। २२॥ इसलिये (आनुर व्यक्तिको) महापानकको नष्ट करनेवाले महाजलको देना चाहिये। मङ्गाजलका पान सभी तीर्थीमें किये जानेवाले स्नान-दानादिके पुष्यस्यो फलको प्रदान करनेवाला है ॥ २३ ॥ जो शरीरको शुद्ध करनेवाले चान्द्रायणवृतको एक हजार वार करता है और जो (एक बार) गङ्गाजलका पान करता है, वे दोनों समान (फलवाले) हैं। २४। हे ताक्ष्यं. अग्रिके सम्बन्धमे जैमे सईकी राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गङ्गाजलसे पत्तक धम्ममात हो जाते हैं। २८। जो मुर्वको किश्योमे संतर गङ्गाके जलका पान करता है, वह सभी योनियोंसे

नवाँ अध्याय

924

छूटकर हरिके धामको प्राप्त होता है॥ २६॥ अन्य निर्दयौँ मनुष्योंको जलावगाहन (स्नान) करनेपर पवित्र करती हैं, किंतु गङ्गाजी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा 'गङ्गा' इस नामका कीर्तन करनेमात्रसे सैकड़ों, हजारों पुण्यरहित पुरुषेंको भी पवित्र कर देनी हैं। इसलिये संसारसे पार लगा देनेवाले गङ्गाजलको पीना चाहिये॥ २७-२८॥ गङ्गा गङ्गेति यो बूयात्प्राणैः कण्ठगतैगि। मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि॥ २१॥ उन्कामद्भिश्च यः प्राणैः पुरुषः श्रद्धयाऽन्वितः। चिन्तयेन्मनसा गङ्गां सोऽपि याति परां गतिम्॥ ३०॥ अतो ध्यायेन्निमेद् गङ्गां संस्मरेत्तजलं पिवेन्। ततो भागवतं किञ्जिच्यृणुयान्योक्षदायकम्॥ ३१॥ श्लोकं श्लोकार्धपादं वा योऽन्ते भागवतं पठेत्। न तस्य पुनरावृत्तिर्व्वहालोकात्कदाचन॥३२॥ जो व्यक्ति प्राणोंके कण्ठगत होनेपर 'गङ्गा-गङ्गा' ऐसा कहता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है और पुन: भृलोकमें जन्म नहीं लेता॥ २९॥ प्राणोत्क्रमण (प्राणोंके निकलने) के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मनसे गङ्गाका चिन्तन करता है, वह भी परम गतिको प्राप्त होता है॥ ३० । अत: गङ्गाका ध्यान, गङ्गाको नमन, गङ्गाका संस्मरण करना चाहिये और मङ्गाजलका पान करना चाहिये। इसके वाद मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीमद्भागवतकी कथाको (जितना सम्भव हो उतना) श्रवण करना चाहिये॥ ३१॥ जो व्यक्ति अन्त समयमें श्रीमद्भागवतके एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पादका भी पाठ करता है। वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पुन: संसारमें कभी नहीं उगता॥ ३२॥ वेदोपनिषदां पाठाच्छिवविष्णुस्नवादपि । ब्राह्मणक्षत्रियविशां मरणं मुक्तिदायकम् ॥ ३३ ॥

खग। दद्यादानुरसंन्यासं विरक्तस्य द्विजन्मनः॥ ३४॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको मरणकालमें बेद और उपनिषदोंका पाठ तथा शिव और विष्णुकी स्नुतिसे मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ३३ ॥ हे खग ! प्राणत्यागके समय मनुष्यको अनशनवत ( जल और अन्नका त्याग ) करना चाहिये और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आनुरसंन्यास लेना चाहिये ॥ ३४ ॥

संन्यस्तिमिति यो ब्रूयान्प्राणैः कण्डगतैरि । मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भृषि ॥ ३५ ॥ एवं जातविधानस्य धार्मिकस्य तदा खग । ऊर्ध्विच्छद्रेण गच्छन्ति प्राणास्तस्य सुखेन हि ॥ ३६ ॥ मुखं च चक्षुधी नासे कर्णौ द्वाराणि सप्त च । एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्धतः ॥ ३७ ॥ अपानान्मिलितप्राणौ यदा हि भवतः पृथक् । सूक्ष्मीभूत्वा तदा वायुर्विनिष्क्रामित पुत्तलात् ॥ ३८ ॥

प्राणोंके कण्ठमें आनेपर जो प्राणी 'मैंने संन्यास ले लिया है'—ऐसा कहता है, वह मरनेपर विष्णुलोकको प्राप्त होता है पुन: पृथ्वीपर उसका जन्म नहीं होता॥ ३५॥ इस प्रकार है खग! जिस धार्मिक पुरुषके आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य सम्पादित किये जाते हैं, उसके प्राण ऊपरके छिद्रोंसे मुखपूर्वक निकलते हैं ॥ ३६॥ मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकारन्ध्र तथा दोनों कान—ये सात (ऊपरके) द्वार (छिद्र) हैं, इनमेंसे किसी द्वारसे सुकृती (पुण्यात्मा)- के प्राण निकलते हैं और योगियोंके प्राण तालुरन्ध्रसे निकलते हैं ॥ ३७॥ अपानसे मिले हुए प्राण जब पृथक् हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीरसे निकलता है॥ ३८॥

शरीरं पतते पश्चात्रिर्गते महतीश्वरे । कालाहतं पतत्येवं निराधारो यथा दुमः ॥ ३९ ॥ विविचेष्टं शरीरं नु प्राणिमुंकं जुगुप्सितम् । अस्पृथ्यं जायने सद्यो दुर्गन्धं सर्वनिन्दितम् ॥ ४० ॥

नर्वो अध्याद

658

प्राणवायुरूपी ईश्वरके निकल जानेपर कालसे आहत शरीर निराधार वृक्षकी भौति गिर पड़ता है॥ ३९॥ प्राणसे मुक्त होनेके बाद शरीर तुरंत चेष्टाशून्य, धृष्णिन, दुर्गन्धयुक्त, अस्पृश्य और सभीके लिये निन्दित हो जाता है। ४०।

त्रिधावस्था शरीरस्य कृषिविङ्भस्मरूपतः। किं गर्वः क्रियते देहे क्षणविष्वंसिभिनरैः॥४१॥ पृथिव्यां लीयने पृथ्वी आपश्चैव तथा जले। तेजस्तेजिस लीयेत समीरस्तु समीरणे॥४२॥ आकाशश्च तथाऽऽकाशे सर्वव्यापी च शङ्करः। नित्यमुक्तो जगतमाक्षी आत्मा देहेष्वजोऽमरः॥४३॥

इस शरीरकी कीड़ा, विष्ठा तथा भस्मरूप—ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठाके समान दुर्गन्थयुक्त हो जाना है अथवा अन्तन: चिनामें भस्म हो जाता है। इसिलये क्षणमात्रमें नष्ट हो जानेवाले इस देहके लिये मनुष्योंके द्वारा गर्व क्यों किया जाय॥ ४१। (एडप्नॉसे निर्मित इस शरीरका) पृथ्वोतन्त्व पृथ्वोमें लीन हो जाता है, जलतन्त्व जलमें, तेजम्तन्त्व तेजमें और वायुक्त्व वायुमें लीन हो जाता है, इसी प्रकार आकाशतत्त्व भी आकाशमें लीन हो जाता है। सभी प्राणियोंके देहमें स्थित रहनेवाला सर्वव्यापी, शिवस्वरूप, नित्य मुक्त और जक्तसाक्षी आत्मा अजर-अमर है॥ ४२-४३॥

सर्वेन्द्रिययुनो जीवः शब्दादिविषयैर्वृनः । कामरागादिभिर्युक्तः कर्मकोशसमन्वितः ॥ ४४ ॥ पुण्यवासनया युक्तो निर्मिते स्वेन कर्मणा । प्रविशेत्स नवे देहे गृहे दग्धे यथा गृही॥ ४५ ॥ सभी इन्द्रियोसे युक्त और शब्द आदि विषयोंसे युक्त (मृत व्यक्तिके देहसे निकला) जीव कर्म-कोशसे समन्वित तथा काम और रागादिके सहित—पुण्यकी वासनासे युक्त होकर अपने कर्मोंके द्वारा निर्मित नवीन शरीरमें उसी प्रकार प्रवेश करता है, जैसे घरके जल जानेपर गृहस्थ दूसरे नवीन घरमें प्रवेश करता है॥४४-४५॥

तदा विमानमादाय किंकिणीजालमालि यत्। आयान्ति देवदूनाश्च लसच्यामरशोधिताः॥ ४६॥ धर्मतत्त्वविदः प्राज्ञाः सदा धार्मिकवल्लभाः। तदैनं कृतकृत्यं स्वर्विमानेन नयन्ति ते॥ ४७॥

सुदिव्यदेहो विरजाम्बरस्रक् सुवर्णरत्नाभरणैरुपेतः। दानप्रभावातस महानुभावः प्राप्नोति नाकं सुरपून्यमानः॥४८॥

इति गरुडपुराणे सारोद्धारे विषयमाणकृत्यनिकवर्णं नाम नवयोऽध्याय: ॥ ९ ॥

AND B AND

तब किंकिणीजालकी मालाओसे युक्त विमान लेकर सुन्दर चामरोंसे सुशोधित देवदूत आते हैं। धर्मके तत्त्वको जाननेवाले, बुद्धिमान्, धार्मिक जनोंके प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीवको विमानसे स्वर्ग ले जाते हैं॥ ४६-४७॥ सुन्दर, दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्नादिके आधरणोंसे युक्त होकर वह महानुभाव जीव दानके प्रभावसे देवताओंसे पूजित होकर स्वर्गको प्राप्त करता है॥ ४८॥

॥ इस प्रकार सरुङ्पुराणके अन्तर्राह मारे द्वारमें 'श्रियमाणकृत्वनिरूपण' नामक नर्वा अध्याय पूरा हुआ॥ ९ ॥

ANY # ANY

# दसवाँअध्याय

मृत्युके अनन्तरके कृत्य, शव आदि नामवाले छ: पिण्डदानोंका फल, दाहसंस्कारकी विधि, पञ्चकमें दाहका निषेध, दाहके अनन्तर किये जानेवाले कृत्य, शिशु आदिकी अन्त्येष्टिका विधान

गरंड उवाच

देहदाहिवधानं च वद सुकृतिनां विभो। सती यदि भवेत्यत्नी तस्याश्च मिहमां वद॥ १॥ गरुडजी बोले—हे विभो! अब आप पुण्यात्मा पुरुषोंके शरीरके दाहसंस्कारका विधान बतलाइये और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमाका भी वर्णन कीजिये॥१॥

श्रीभगवानुवाच

शृणु ताक्ष्यं प्रवक्ष्यामि सर्वमेवीध्वेदिहिकम्। यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृकादृणात्॥ २॥ किं दत्तैर्वहुभिदिनैः पित्रोरन्थेष्टिमाचरेत्। तेनाग्निष्टोमसदृशं पुत्रः फलमवाजुयात्॥ ३॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्यं! जिन औध्वेदिहिक कृत्योंको करनेसे पुत्र और पौत्र पितृ-ऋणसे मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो॥ २॥ बहुन से दान देनेसे क्या लाभ ? माता पिताकी अन्त्येष्टिक्रिया भलीभौति करे, उसीसे

पुत्रको अग्निष्टोम यागके समान फल प्राप्त हो जाता है॥३:1

तदा शोकं परित्यज्य कारयेन्युण्डनं सुतः। समस्तवान्धवैर्युक्तः सर्वपापविमुक्तये॥ ४॥ मातापित्रोर्मृतौ येन कारितं मुण्डनं न हि। आत्मजः स कथं हेयः संसाराणीवतारकः॥ ५॥ अतो मुण्डनपावश्यं नखकक्षविवर्जितम्। ततः सवान्धवः स्नात्वा धौतवस्त्राणि धारयेत्॥ ६॥ सद्यो जलं सपानीय ततस्तं स्नापयेच्छवप्। घण्डयेच्यन्दनैः स्रिग्भर्गङ्गामृत्तिकयाऽथवा॥ ७॥ नवीनवस्त्रैः सञ्च्छाद्य तदा पिण्डं सदक्षिणम्। नामगोत्रं समुच्यार्य सङ्कल्पेनापसव्यतः॥ ८॥ मृत्युस्थाने शवो नाम तस्य नाम्ना प्रदापयेत्। तेन भूमिर्भवेन्तुष्टा तदिधष्ठातृदेवता॥ ९॥

माता पिताकी मृत्यु होनेपर पुत्रको शोकका पित्याग करके सभी पापोसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये समस्त बान्धवीके साथ मुण्डन कराना चाहिये॥ ४॥ माता-पित्रके मरनेपर जिसने मुण्डन नहीं कराया, वह संसारसागरको तारनेवाला पुत्र कैसे समझा जाय २३६॥ अत. नख और काँखको छोड़कर मुण्डन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बान्धवीके सहिन स्नान करके धीन बस्त्र धारण करे॥ ६। तब तुरंत जल ले आकर उस जलसे शबको स्नान करावे और चन्दन अथवा गङ्गाजीको मिट्टीके लेगसे तथा मालाओंसे उसे विधूपित करे। ७॥ उसके बाद नवीन बस्त्रसे ढककर अपसव्य होकर नाम-गोत्रका उच्चारण करके संकल्पपूर्वक दक्षिणासहित पिण्डदान देना

## दसवाँ अध्याय

959

चाहिये । ८॥ मृत्युके स्थानपर 'शव' नामक पिण्डको मृत व्यक्तिके नाम-गोत्रसे प्रदान करे। ऐसा करनेसे भूमि और भूमिके अधिष्ठातृ देवता प्रसन्न होते हैं॥९॥

द्वारदेशे भवेत्पान्धस्तस्य नाम्ना प्रदापयेत्। तेन नैवोपधाताय भूतकोटिषु दुर्गताः॥ १०॥ ततः प्रदक्षिणां कृत्वा पूजनीयः स्नुषादिभिः। स्कन्धः पुत्रेण दातव्यस्तदाऽन्धैबांन्धवैः सह॥ ११॥ थृत्वा स्कन्धे स्विपतरं यः शमशानाय गच्छति। सोऽश्वमेधफलं पुत्रो लभते च पदे पदे॥ १२॥ इसके पश्चत द्वारदेशपर 'पान्ध' नामका पिण्ड मतकके नाम-गोजाटिका उच्चारण काले परान करे। ते

इसके पश्चात् द्वारदेशपर 'पान्थ' नामका पिण्ड मृतकके नाम-गोत्रादिका उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करनेसे भूतादि कोटिमें दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणीको सद्गतिमें विग्न-वाधा नहीं कर सकते॥ १०॥ इसके बाद पुत्रवधू आदि शवकी प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बान्धवोंके साथ पुत्रको (शवयात्राके निमित्त) कंथा देना चाहिये॥ ११॥ अपने पिताको कंथेपर धारण करके जो पुत्र शमशानको जाता है, वह पग-पगपर अश्वमेधका फल प्राप्त करता है॥ १२॥

नीत्वा स्कन्धे स्वपृष्ठे वा सदा तातेन लालितः। तदैव तदृणान्मुच्येन्मृतं स्विपतरं वहेत्॥१३॥ ततोऽर्धमार्गे विश्रापं सम्मार्न्याभ्युक्ष्य कारयेत्। संस्नाप्य भूतसंज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत्॥१४॥ पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थिताः। तस्य होतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः॥१५॥

१. केशोमें कायका वास इता है, इसनिये मृण्डन करात चर्करे

पिता अपने कंधे अथवा पीठपर वंटाकर पुत्रका सदा लालन-पालन करता है उस ऋणसे पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिनाको अपने कंधेपर होता है ॥ १३ ॥ इसके बाद आधे मार्गमें पहुँचकर भूमिका मार्जन और प्रोक्षण करके शवको विश्राम कराये और उसे स्नान कराकर भूतसंज्ञक पितरको गोत्र नामादिके द्वारा 'भूत' नामक पिण्ड प्रदान करे ॥ १४ ॥ इस पिण्डदानमे अन्य दिशाओमें स्थित पिशाच, राक्षम, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देहकी हवनीयतामें अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। १५ ॥

ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम्। तत्र देहस्य दरहार्थं स्थलं संशोधयेद्यथा॥१६॥ समार्ग्य भूमि सिल्योल्लिख्योद्धृत्य च वेदिकाम्। अभ्युक्ष्योपसमाधाय विहें तत्र विधानतः॥१७॥ पुष्पाक्षतैरधाभ्यच्यं देवं क्रब्यादसंज्ञकम्। लोमभ्यस्त्वनुवाकेन होमं कुर्याद्यथाविधि॥१८॥ त्वं भूतभून्जगद्योनिस्वं भूतपरिपालकः। मृतः सांसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय॥१९॥ इति सम्प्रार्थयित्वाऽग्रिं चितां तत्रेव कारयेत्। श्रीखण्डनुलसीकाष्ठैः पलाशाश्चर्यदारुभिः॥२०॥ ज्ञाके तार प्रणाणवर्षे से सक्य सन्याध्यय स्थापित करे। वहाँ देवके त्यहके लिये यथाविधि भूमिका संशो

उसके बाद श्मशानमें ले जाकर उनराभिषुख स्थापिन करे। वहाँ देहके दाहके लिये यथाविधि भूमिका संशोधन करे। १६॥ भूमिका संधार्जन और लेपन करके उल्लेखन करे (अर्थान् दर्भमूलसे तीन रेखाएँ खोंचे) और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं मे उभरी हुई मिट्टोको उठाकर ईशान दिशामें फेंककर उस वेदिकाको जलसे प्रोक्षित करके उससे विधि-विधानमुर्वक अग्नि स्थापन करे। १७॥ मुख्य और अक्षत आदिसे क्रव्यादमंजक अग्निदेवकी मूजा करे और

### दसवा अध्याय

833

'लोमभ्यः (स्वाहा )'\* इत्यदि अनुवाकसे यथाविधि होम करना चाहिये॥ १८॥ (तव उस क्रव्यद—मृतकका मांसभक्षण करनेवाली—अग्निकी इस प्रकार प्रार्थना करे—) तुम प्राणियोंको धारण करनेवाले, उनको उत्पन्न करनेवाले तथा प्राणियोंका पालन करनेवाले हो, यह सांस्मारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ॥ १९॥ इस प्रकार क्रव्याद— संज्ञक अग्निकी प्रार्थना करके वहीं चन्दन तुलसी, पलाश और पिप्पलकी लकड़ियोंसे चिताका निर्माण करे॥ २०॥

चितामारोप्य तं प्रेतं पिण्डौ द्वौ तत्र दापयेत्।

चितायां शवहस्ते च प्रेतनाम्ना खगेश्वर । चितामोक्षप्रभृतिकं प्रेतत्वमुषजायते ॥ २१ ॥ केऽपि तं साधकं प्राहुः प्रेतकल्पविदो जनाः । चितायां तेन नाम्ना वा प्रेतनाम्नाऽथवा करे ॥ २२ ॥

है खगेश्वर. उस शवको चितापर रख करके वहाँ दो पिण्ड प्रदान करे। प्रेतके नामसे एक पिण्ड चितापर तथा दूसरा शबके हाथमें देना चाहिये। चितामें रखनेके वादसे उस शवमें प्रेतत्व आ जाता है। २१। प्रेतकल्पको जाननेवाले कितपय विद्वालन चितापर दिये जानेवाले पिण्डको 'साधक' नामसे सम्बोधित करते हैं। अत: चितापर साधक नामसे तथा शबके हाथपर 'प्रेत' नाममे पिण्डदान करे। २२॥

<sup>ै</sup> लोमध्यः स्वाहा लोमध्यः स्वाहा त्वच स्वाहा त्वचे स्वाहा लाहिताय स्वाहा सेदोध्यः स्वाहा मेदोध्यः स्वाहा माध्यक्षेष्यः स्वाहा साध्यक्षेष्यः स्वाहा स्

इत्येवं पञ्चिभ: पिण्डै: शवस्याहुतियोग्यता । अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति हि ॥ २३ ॥ प्रेते दत्त्वा पञ्च पिण्डान् हुतमादाय तं तृणै: । अग्नि पुत्रस्तदा दद्यात्र भवेत्पञ्चकं यदि ॥ २४ ॥ इस प्रकार पाँच पिण्ड प्रदान करनेसे शवमें आहुति योग्यता सम्पन्न होती है । अन्यथा श्मशानमें स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यताके उपघातक होते हैं ॥ २३ ॥ प्रेतके लिये पाँच पिण्ड देकर हवन किये हुए उस क्रव्याद अग्निको तिनकोंपर रखकर यदि पञ्चके न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे ॥ २४ ॥

पञ्चकेषु मृतो यस्तु न गतिं लभते नरः। दाहस्तत्र न कर्तव्यः कृतेऽन्यमरणं भवेत्॥ २५॥ आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धमेतन्नक्षत्रपञ्चकम्। रेवत्यन्तं न दाहेऽहै दाहे च न शुभं भवेत्॥ २६॥ गृहे हानिर्भवेत्तस्य ऋक्षेप्वेषु मृतो हि यः। पुत्राणां गोत्रिणां चापि कश्चिद्विध्नः प्रजायते॥ २७॥ अधवा ऋक्षमध्ये हि दाहः स्याद्विधिपूर्वकः। तद्विधिं ते प्रवक्ष्यामि सर्वदोषप्रशान्तये॥ २८॥ शवस्य निकटे तार्क्ष्यं निक्षिपेत् पुत्तलास्तदा। दर्भमयांश्च चतुर ऋक्षमन्त्राभिपन्त्रितान्॥ २९॥ तप्तहेमं प्रकर्तव्यं वहन्ति ऋक्षनामिभः। 'प्रेताजयत' मन्त्रेण पुनहोमस्तु सम्पुटैः॥ ३०॥

१ ये पाँच नक्षत्र पञ्चक कहलाने हैं—(१) धनिष्ठां, (२) शतभिषां, (३) पूर्वापरद्रपदां, (४) उत्तराभाद्रपदां और (५) रेवती। १२ एड्रक नक्ष्त्रोंके नक्ष्यों क्रपण -(१) उस्, (२) वरण (३) अजदरण (अजैकपत्) (४) अहिबुंध्य और (५) पूर्वा है।

### दमवा अध्याय

१३५

पञ्चकमें जिसका मरण होता है, उम मनुष्यको सद्गति नहीं प्राप्त होती। (पञ्चकशान्ति किये बिना) उसका दाह नहीं करना चाहिये अन्यथा अन्यको मृत्यु हो जानी है॥ २५॥ धनिष्ठाके उत्तरार्धसे रेवतीपर्यन्त पाँच नक्षत्र पञ्चकसंत्रक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाहके योग्य नहीं होना और उसका दाह करनेसे परिणाम शुभ नहीं होता। २६। इन नक्षत्रोंमें जो मरता है, उसके घरमें कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियोंको भी कोई विद्र होता है॥ २७॥ अथवा इस पञ्चकमें भी दाहविधिका आचरण करके मृत व्यक्तिका दाह संस्कार हो सकना है। (पञ्चकमरण-प्रयुक्त) सभी दोषोंको शानिक लिये उस दाह विधिको कहूँगा। २८॥ हे तार्थ्य। कुश्चसे निर्मित चार पुत्तलोंको नक्षत्र-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके शवके समीपमें स्थापित करे॥ २९॥ तब उन पुत्तलोंमें प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिये। और फिर नक्षत्रोंके नाम-मन्त्रोंसे होम करना चाहिये। पुन, 'प्रेना जयता नर इन्द्रों व: शर्म यच्छनु' (ऋक्० १०। १०३। १३, यजु० १७। ४६) इस मन्त्रसे उन नक्षत्र-मन्त्रोंको सम्युद्धित करके होम करना चाहिये। ३०॥

ततो दाहः प्रकर्तव्यस्तैश्च पुत्तलकैः सह। सपिण्डनदिने कुर्यात्तस्य शान्तिविधि सुतः॥ ३१॥ तिलपात्रं हिरण्यं च रूप्यं रत्नं यथाक्रमम्। घृतपूर्णं कांस्यपात्रं दद्याद्दोषप्रशान्तये॥ ३२॥ एवं शान्तिविधानं तु कृत्वा दाहं करोति यः। न तस्य विघ्नो जायेत प्रेनो याति परां गतिम्॥ ३३॥ एवं पञ्चकदाहः स्यात् तिद्वना केवलं दहेत्। सती यदि भवेत्यत्नी तया सह विनिर्दहेत्॥ ३४॥ इसके बाद उन पुनलोके साथ शवका दाह करे, सिपण्डी श्राद्धके दिन पुत्र यथाविधि पञ्चक-

शान्ति का अनुष्ठान करे ॥ ३१ ॥ पञ्चकदोषकी शान्तिक लिये क्रमशः तिलपूर्णपात्र, सोना, चाँदी, रत तथा घृतपूर्ण कांस्थपात्रका दान करना चाहिये ॥ ३२ ॥ इस प्रकार (पञ्चक-) शान्ति विधान करके जो (शव) दाह करता है, उसे (पञ्चकजन्य) कोई विग्न-वाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ इस प्रकार पञ्चकमें मृत व्यक्तिका दाह करना चाहिये और पञ्चकके बिना मरनेपर केवल शवका दाह करना चाहिये। यदि मृत व्यक्तिकी पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाहके साथ ही शवका दाह करना चाहिये॥ ३४ ॥

पतिव्रता यदा नारी भर्तः प्रियहितं रता । इच्छेत्सहैव गमनं तदा स्नानं समाचरेत्॥ ३५॥ कुंकुमाञ्चनसद्वस्वभूषणेभूषितां तनुम् । दानं दद्याद् द्विजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्य एव च ॥ ३६॥ गुरुं नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेन्मन्दिराद्वहिः । ततो देवालयं गत्वा भक्त्या तं प्रणमेद्धरिम् ॥ ३७॥ समर्प्याभरणं तत्र श्रीफलं परिगृह्य च । लजां मोहं परित्यन्य श्मशानभवनं व्रजेत् ॥ ३८॥ तत्र सूर्यं नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा । पुष्पश्राय्यां तदाऽऽरोहेन्निजाङ्के स्वापयेत्पतिम् ॥ ३९॥ सिष्टभ्यः श्रीफलं दद्याद्वाहमाज्ञाययेत्ततः । गङ्गास्नानसमं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेत्॥ ४०॥ सिष्टभ्यः श्रीफलं दद्याद्वाहमाज्ञाययेत्ततः । गङ्गास्नानसमं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेत्॥ ४०॥

## दसवाँ अध्याय

930

अपने पतिके प्रियमम्पादनमें संलग्न पितवता नारी यदि उसके साथ परलोकगमन करना चाहे तो (पतिको मृत्यु होनेपर) स्नान करे और अपने शरीरको कुंकुम, अंजन, सुन्दर वस्त्राभूषणदिसे अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बन्धु-वान्धवींको दान दे। गुरुजनींको प्रणाम करके तब घरमे बाहर निकले। इसके बाद देवालय (मन्दिर) जाकर भितपूर्वक भगवान् विष्णुको प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणोंको समर्पित करके वहाँसे श्रीफल (नारियल) लेकर लज्जा और मोहका परित्याम करके शमशानभूमिमें जाय। तब वहाँ सूर्यको नमस्कार करके, चिताकी परिक्रमा करके पुष्पशय्यारूपी चितापर चढ़े और अपने पतिको अपनी मोदमें लिटाये। तदनन्तर सिखयोंको श्रीफल देकर दाहके लिये आज्ञा प्रदान करे और शरीरदाहको गङ्गाजलमें स्नानके समान मानकर अपना शरीर जलाये। ३५—४०॥

न दहेद् गर्भिणी नारी शारीरं पतिना सह । जनियत्वा प्रमृति च बालं पोध्य सती भवेत् ॥ ४१ ॥ नारी भर्तारमासाद्य शरीरं दहते यदि । अग्निदंहित गात्राणि नैवातमानं प्रपीडयेत् ॥ ४२ ॥ दहाते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलः । तथा नारी दहेत्यापं हुताशे हामृतोपमे ॥ ४३ ॥ दिव्यादौ सत्ययुक्तश्च शुद्धो धर्मयुनो नरः । यथा न दहाते तप्तलौहिपण्डेन कर्हिचित् ॥ ४४ ॥ तथा सा पतिसंयुक्ता दहाते न कदाचन । अन्तरात्मातमना भर्तुर्मृतस्यैकत्वमाणुयात् ॥ ४५ ॥

१ सुद्धिमयुद्ध तथा निर्णयोगस्यु आदि ग्रन्थामे उद्धृत ब्रह्मपुराणक एक वचनके अनुसार पश्चकोंमें मृत मनुष्यके साथ दाहरेतु दर्भकी ही पाँच ग्रनिमाएँ (पुनानें) बनाकर उन्हें मफेद अनके धारमें लपेटकर और दक्षि आदेसे उनका लेपन करके उनमें क्रमश —(१) प्रेतवाह, (२) प्रेतमाञ्च, (३) प्रेनम (४) प्रेनमृहिष और (६) प्रेनहक्षं—इन एवंच नाम मन्त्रोमें आवाहन पूजन करके उनमेंसे प्रथमको प्रेतके सिएमैं, क्रमोनें नेवामें नोवाको अपकृष्टिमें चीरोका आधार और प्रीचवको प्रैरोधे राइकर बुनहोनके पश्चन अवदाह करना चाहिये.

र सती होना भजेको इच्छापर निर्धर करना है। सनीके नामपर बनान् देह करनेका विधान नहीं है। देस कौसल्या आदि दशरधपत्नियों, पण्डुपती कुन्तो तथा जनुभवनको सायन्य साना आदिके सती न होनेके उदाहरण प्राप्त होते हैं।

गर्भिणी म्ब्रीको अपने पनिके माथ अपना दाह नहीं करना चाहिये । प्रमाव करके और उत्पन्न धालकका पोषण करनेके अनन्तर उसे सर्ना होना चाहिये ॥ ४१ । यदि म्ब्री अपने मृन पनिके शरीरको लेकर अपने शरीरका दाह करती है तो अग्नि उसके शरीरमानको जलाने हैं. उसकी आन्मको कोई परेड़ा नहीं होती ॥ ४२ ॥ धाँके जाते हुए (स्वर्णादि) धानुओंका मल जैसे अग्निमें जल जना है उसी प्रकार (पनिके सण्य जलनेवाली) नारी अमृतके समान अग्निमें अपने पापोको जला देनी है ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार सन्यपण्यण धर्मानमा पुरुष शपथके समय तपे हुए लोहिपण्डादिको लेनेपर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिनापर पनिके शरीरके सण्य संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती अर्थात् उसे दाहप्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रन्युन उसको अन्तगत्मा मृन व्यक्तिको अन्तगत्मके साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है । ४४ - ४५ ।, जावनायनी पने पत्मी स्वी गतमाने प्रदाहसेत । तावन्न मच्यते सा हि स्त्री शरीरात्कथञ्चन ॥ ४६ ॥

यावच्चारनी मृते पत्यौ स्त्री नात्मानं प्रदाहयेन्। तावन्न मुच्यते सा हि स्त्री शरीरात्कथञ्चन॥ ४६॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्वपतिं सेवयेत्सदा। कर्मणा मनसा वाचा मृते जीवित तद्गता॥ ४७॥ मृते भर्तिर या नार्ग समारोहेद्धुनाशनम्। साउनन्धतीसमा भूत्वा स्वर्गलोके महीयते॥ ४८॥ पतिकी मृत्यु होनेपर जवनक म्त्री उसके शरोरके साथ अपने शरीरको नहीं जला लेती, तवतक वह किसी प्रकार भी

• इस विषयमें और ऋषिका यह बचन उल्लेखनीय है— क्षण्यापन्य मंत्रिणयों हृद्युष्ट्रज्ञनया (उस्वन्य राज्यूने नागेहिन विन्धं शुभे। (नारदपुराणक पूर्व ५.५२) क्षण्यापन्यों राजपुत्री जिनको थनान वहुन छोटी हो जो गण्यानो हो जिन्हाने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो राजस्वला हो भेनो पन्नमी पनिके मध्य विनादा करीं वहनी—उनके सिन्हों विनागेहणका निष्युष्टं है।

दसर्वां अध्याय

959

स्त्रीशरीर प्राप्त करनेमे मुक्त नहीं होतो ॥ ४६ ॥ इसलिये सर्वप्रयत्नपूर्वक मन, वाणी और कमेसे जीवितावस्थामें अपने पतिको सदा सेवा करनी चाहिये और मरनेपर उसका अनुगमन करना चाहिये । पतिके मरनेपर जो स्त्री अग्निमें आरोहण करती है, वह (महर्षि 'वस्ष्टिको पत्री') अरुन्धतीके समान होकर स्वर्गलोकमें सम्मानित होत्री है ॥ ४७-४८ ॥

तत्र सा भर्त्परमा स्नूयमानाऽप्सगेगणै:। रमने पितना सार्ध यावदिन्द्राञ्चनुदेश॥४९॥
मानृकं पैतृकं चैव यत्र सा च प्रदीयते। कुलत्रयं पुनात्यत्र भर्तारं याऽनुगच्छित॥५०॥
वहाँ वह पितपरायणा नारी अप्सरागणोके द्वारा स्तूयमान होकर चौदह इन्द्रोंके राज्यकालपर्यन्त अर्थात् एक
कल्प तक अपने पितके साथ स्वयंलोकमे रमण करती है॥४९॥ जो सनी अपने भर्ताका अनुगमन करती है, वह

अपने मातृकुल, पितृकुल और पितकुल —इन तीनों कुलोंको पवित्र कर देती है ॥५०॥

तिस्वः कोट्योऽर्द्धकोटी च यानि रोमाणि मानुषे। तावत्कालं वसेत्स्वर्गे पतिना सह मोदते॥ ५१॥ विमाने सूर्यसंकाशे क्षीडते रमणेन सा। यावदादित्यचन्द्रौ च भर्तृसोके चिरं वसेत्॥ ५२॥ पुनश्चिरायुः सा भूत्वा जायते विमले कुले। पतिव्रता तु या नारी तमेव लभते पतिम्॥ ५३॥

१ चौदह मनुओंका राज्यकाल एक कल्प कहलाए है। यही ब्रह्माओंका एक दिन है इसमें एक हाजप बार चारों गुग आ जाते हैं। म्लायम्पुब, स्वारोधिय अनम नामम, रेवन, चालुंच वेवम्बन मूर्यमावर्णि, ब्रह्ममावर्णि, धममावर्णि, रहमावर्णि, रीच्य नथा भीत्य— ये चौदह मनु कहे गये हैं.

मनुष्यके शरीरमें माहे तीन करोड़ रोमकृष हैं, उनने कालतक वह नारी अपने पतिके साथ स्वर्गमें आनन्द करती है। ५१ वह मृर्गकं समान प्रकाशमान विमानमें अपने पतिके साथ क्रीड़ा करती है और जबतक सूर्य और चन्द्रकी स्थिति रहनी है तबनक पतिलोकमें निवास करती है। ५२॥ इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुलमें पैदा होकर पतिहाममें वह पतिव्रना नारी उसी (जन्मान्तरीय) पतिको पुन: प्राप्त करती है। ५३।

या क्षणं दाहदुःखेन मुखयेतादृशं त्यजेत्। सा मूढा जन्मपर्यनं दहाते विरहाग्निना॥५४॥ तस्मात् पति शिवं ज्ञात्वा सह तेन दहेत्तनुम्। यदि न स्यात्सती ताक्ष्यं तमेव प्रदहेत्तदा॥५५॥ अर्थे दग्धेऽथवा पूर्णे स्फोटवेत्तस्य पस्तकम्। गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च॥५६॥

जो स्त्री क्षणमात्रके लिये होनेवाले दाह-दु.खके कारण इस प्रकारके सुखोंको छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्मपर्यन्त विरहाग्निमे जलती रहती है। ५४॥ इसलिये पतिको शिवस्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीरको जला देना चाहिये। हे ताक्ष्यं! यदि पत्री सती नहीं होती तो केवल (पतिके) शवका हो दाह करना चाहिये। ५५॥ शवके आधे या पूरे जल जनेपर उसके मस्तकको फोड़ना चाहिये। गृहस्थोंके मस्तकको काष्ट्रसे और यतियोंके मस्तकको श्रीफलसे फोड़ देना चाहिये। ५६॥

प्राप्तये पितृलोकानां भित्त्वा तदूहारन्धकम् । आज्वाहुतिं ततो दद्यान्पन्नेणानेन तत्सुतः ॥ ५७ ॥ अस्मान्त्वमभिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलतु पावक ॥ ५८ ॥

दसर्वी अध्याय

888

एवमान्याहुतिं दत्त्या तिलामिश्रां समन्त्रकाम्। रोदितव्यं ततो गाढं येन तस्य सुखं भवेत्॥५९॥

पितृलोककी प्राप्तिके लिये उसके ब्रह्मान्ध्रका भंदन करके उसका पुत्र निम्न-मन्त्रसे अग्निमें घोकी आहुति

दे— १५७॥ हे अग्निदेव! तुम भगवान् वामुदेव'के द्वारा उत्पन्न किये गये हो। पुन. तुम्हारे द्वारा इसकी
(तेजोमय दिव्य शरीरकी) उत्पनि हो। स्वर्गलोकमें गमन करनेके लिये इसका (स्थूल) शरीर जलकर तुम्हाग हिव हो, एनदर्थ तुम प्रज्वलित होओ। १५८॥ इस प्रकार मन्त्रसहित तिलिमित्रित घोकी आहुति देकर जोरसे रोना चाहिये, उससे मृन प्राणी सुख प्रम करना है॥५९॥

दाहादनन्तरं कार्यं स्त्रीभिः स्नानं ततः सुतैः। तिलोदकं ततो दद्यान्नामगोत्रोपकल्पितम्॥ ६०॥ प्राश्ययित्रम्बपन्नाणि मृतकस्य गुणान् बदेन्। स्त्रीजनोऽग्रे गृहं गच्छेन्पृष्ठतो नरसञ्चयः॥ ६१॥

दाहके अनन्तर स्त्रियोंको स्नान करना चाहिये तत्पश्चान् पुत्रोंको स्नान करना चाहिये। तदनन्तर मृत प्राणीक गोत्र नामका उच्चारण करके तिलाञ्चलि देनी चाहिये। ६०॥ फिर नीमके पत्तोंको चवाकर मृतकके गुणोंका गान करना चाहिये। आगे-आगे स्त्रियोंको और पीछे पुरुषोंको घर जाना चाहिये। ६१॥

गृहे स्नानं पुनः कृत्वा गोग्रासं च प्रदापयेत्। पत्रावल्यां च भुझीयाद् गृहान्नं नैव भक्षयेत्॥ ६२॥

१ अकारा वाम्रदेव स्थान् नथा अक्षराणापकारोऽस्य इत्यादि वचकके अनुसार 'अ' भगवरन् वरमुदेवका नाम है अतः यहाँ 'अस्मात्'का नातपर्य कम्पृदेवात् है।

मृतकस्थानमालिप्य दक्षिणाभिमुखं ततः। द्वादशाहकपर्यन्तं दीपं कुर्यादहर्निशम्॥६३॥ सूर्येऽस्तमागते ताक्ष्यं शमशाने वा चतुष्पथे। दुग्धं च मृण्यये पात्रे तोयं दछाद् दिनत्रयम्॥६४॥ अपक्वमृण्ययं पात्रं क्षीरनीरप्रपूरितम्। काष्ट्रत्रयं गुणैर्बद्धं धृन्वा मन्त्रं पठेदिमम्॥६५॥ शमशानानलदग्धोऽसि परित्यकोऽसि बान्धवैः। इदं नीरियदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पित्र॥६६॥ चनुर्थे सञ्चयः कार्यः सारिनकैश्च निरिनकैः। तृतीयेऽह्नि द्वितीये वा कर्तव्यश्चाविरोधतः॥६७॥

और घरमें पुन: स्नान करके गोग्रास देना चाहिये। यत्तलमें भोजन करना चाहिये और घरका अन्न नहीं खाना चाहिये॥६२ । मृतकके स्थानको लीपकर वहाँ बारह दिनतक रात-दिन दक्षिणाभिमुख अखण्ड दीयक जलाना चाहिये॥६३ ॥ हे ताक्ष्यं! (शवदाहके दिनसे लेकर) तीन दिनतक सूर्यांस्त होनेपर श्मशानभूमिमें अथवा चौराहेपर मिट्टीके पात्रमें दूध और जल देना चाहिये॥६४॥ काठको तीन लकड़ियोंको दृढ़नापूर्वक सूतसे बाँधकर (अर्थात् तिगोडिया बनाकर) उसपर दूध और जलसे भरे हुए कच्चे मिट्टीके पात्र (घड़ा आदि)-को रखकर यह मन्त्र पढ़े—॥६५॥ (हे प्रेत ) नुम शमशानकी आगसे जले हुए हो, बान्धवोंसे परित्यक्त हो, यह जल और यह दूध (तुम्हारे लिये) है, इसमें स्नान करो और इसे पीओ ॥६६॥ साग्निक (जिन्होंने अग्न्याधान किया हो)-को चौथे

दमवाँ अध्याय

ę8ą

दिन अस्थिसञ्चय करना चाहिये और निषिद्ध वार-निधिका विचार करके निरिम्नको तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थिसञ्चय करना चाहिये॥६७॥

गत्वा श्रमशानभूमिं च स्नानं कृत्वा शृचिर्भवेत् । ऊर्णासूत्रं वेष्टियत्वा पवित्रीं परिधाय च ॥ ६८ ॥ दद्याच्छ्पशानवासिभ्यस्ततो सापर्वालं सुनः । यसाय त्वेतियन्त्रेण तिस्तः कुर्यात्परिक्रमाः ॥ ६९ ॥ ततो दुग्धेन चाभ्युक्ष्य चिताम्थानं खगेश्वर । जलेन सेचयेत्पश्चादुद्धरेदस्थिवृन्दकप् ॥ ७० ॥ कृत्वा पलाशपत्रेषु क्षालयेदुग्धवागिभः । संस्थाप्य मृण्मये पात्रे श्चाद्धं कुर्याद्यथाविधि ॥ ७१ ॥ त्रिकोणं स्थण्डिलं कृत्वा गोपयेनोपलेपितम् । दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात्पण्डत्रयं त्रिषु ॥ ७२ ॥ पुञ्जीकृत्य चिताभस्म नत्र धृत्वा त्रिपादुकाम् । स्थापयेनत्र सजलमनाच्छाद्य मुखं घटम् ॥ ७३ ॥

(अग्थि-मञ्जवकं लिये) प्रमणानभूमिमे जाकर स्नान करके पवित्र हो जाय। उनका सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके— १६८। प्रमणानवासियों (भृतदि)-के लिये पुत्रकों 'यमाय त्वा' (यजु॰ ३८।९) इस मन्त्रसे माष (उडद)-को चिल देनों चाहिये और तीन बार परिक्रमा करनी चाहिये। ६९। हे खरेश्वर! इसके बाद चिनास्थानको दूधसे मौंचकर जलमे सीचे नदनन्तर अस्थिसञ्जय करे और उन अस्थियोंको पलाशके पनेपर रखकर दूध और जलसे धोये और पुनः मिट्टीके पात्रपर रखकर यथाविधि श्राद्ध (पिण्ड दान) करे॥ ३० ७१। विक्रोण स्थाण्डल वनकर उसे गोवरसे लोगे। दक्षिणाधिमुख होकर स्थाण्डलके तीनों कोनोंपर

१ याज्यत्क्य स्मृति ३११७ की मिक्अरामें विज्ञानेश्वरने कहा है कि प्रेतके लिये असे और दूध पृथक् पृथक् पार्थिरे रखना चाहिये इंक 'ऐन अब स्मृति कदकर जल नथा 'पिन चैटम्' कहकर दूध रखना चाहिये।

तीन पिण्डदान\* करे॥ ७२ ॥ चिताभस्मको एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई (तिगोड़िया) रखकर उसपर खुले मुखवाला जलपूर्ण घट स्थापित करे॥ ७३॥

ततस्तण्डुलपाकेन दिध्यृतसम्भित्वतम् । बिलं ग्रेताय सजलं दद्यान्मिष्टं यथाविधि॥ ७४॥ पदानि दश पञ्चैव चोत्तरस्यां दिशि वजेत्। गर्तं विधाय तत्रास्थिपात्रं संस्थापयेत्खग॥ ७५॥ तस्योपिर ततो दद्यात्पण्डं दाहार्तिनाशनम्। गर्तादुद्धृत्य तत्यात्रं नीत्वा गच्छेज्ञलाशयम्॥ ७६॥ तत्र प्रक्षालयेदुग्धजलादिस्थ पुनः पुनः। चर्चयेच्चन्दनेनाथ कुंकुमेन विशेषतः॥ ७७॥ धृत्वा सम्पुटके तानि कृत्वा च हृदि मस्तके। परिक्रम्य नमस्कृत्य गङ्गामध्ये विनिक्षिपेत्॥ ७८॥ अन्तर्दशाहं यस्यास्थि गङ्गातोये निमज्जित। न तस्य पुनरावृत्तिर्ग्रह्मालोकात्कदाचन॥ ७९॥ यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति। ताबद्वर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते॥ ८०॥ इसके बाद चावल प्रकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान्न मिलाकर जलके सहित प्रेतको यथाविधि बिल प्रदान करे॥ ७४॥ हे खग! फिर उत्तरदिशामें पंद्रह कदम जाय और वहाँ गङ्गा बना करके अस्थिपात्रको स्थापित

दसवाँ अध्याय

१४५

करे। उसके ऊपर दाहजिनत पीड़ा नष्ट करनेवाला पिण्ड प्रदान करे और गड्डेसे उस अस्थिपात्रको निकालकर उसे लेकर जलाशयको जाय॥ ७५-७६॥ वहाँ दूध और जलसे उन अस्थियोंको बार बार प्रक्षालित करके चन्दन और कुंकुमसे विशेषरूपसे चर्चित (लेपित) करे॥ ७७॥ फिर उन्हें एक दोनेमें रखकर हृदय और मस्तकमें लगाकर उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गङ्गाजीमें विसर्जित करे (छोड़ दे)॥ ७८॥ जिस मृत प्राणीकी अस्थि दस दिनके अन्तर्गत गङ्गामें विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोकसे कभी भी पुनरागमन नहीं होता॥ ७९॥ गङ्गाजलमें मनुष्यकी अस्थि जवतक रहनी है, उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें विराजमान रहता है। ८०॥

गङ्गाजलोपि संस्पृथ्य मृतकं पवनो यदा। स्पृशते पातकं तस्य सद्य एव विनश्यति॥८१॥ आराध्य तपसोग्रेण गङ्गादेवीं भगीरथः। उद्धारार्थं पूर्वजानां आनयद् ब्रह्मलोकतः॥८२॥ त्रिषु लोकेषु विख्यातं गङ्गायाः पावनं यशः। या पुत्रान्सगरस्यतान्थस्माख्याननयदिवम्॥८३॥

गङ्गाजलकी लहरोंको छूकर हवा जब मृतकका स्पर्श करनी है तब उस मृतकके पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। ८१॥ महाराज भगीरथ उग्र तपसे (गङ्गादेवीकी) आराधना करके अपने पूर्वजोंका उद्घार करनेके लिये गङ्गादेवीको ब्रह्मलोकसे (भूलोक) ले आये थे॥८२॥ जिनके जलने भस्मीभूत राजा सगरके पुत्रोंको स्वर्गमें पहुँचा दिया, उन गङ्गावीका पवित्र यश लीनों लोकोंमें विख्यात है॥८३॥

पूर्वे वयसि पापानि ये कृत्वा मानवाः गताः। गङ्गायामस्थिपतनात्स्वर्गलोकं प्रयान्ति ते॥८४॥

ब्रह्मपुराणके एक वन्त्रमे 'अमशानस्थ कृज्याद' देवनाआको बित-ग्रदान करनेके पश्चात् तीन पिण्ड प्रदान करनेका विधान है—
एव दन्त्वा बिल चैव दहान् पिण्डन्त्र बुध ॥ एकं अमशानबाधिम्यः प्रतायैव तु मध्यमम् नृतीयं तत्माखिम्यङ दक्षिणामंस्यनादरात्॥
(निर्णयसिन्धु)

कश्चिद् व्याधो महारण्ये सर्वप्राणिविहिंसकः। सिंहेन निहतो यावत्प्रयाति नरकालये॥८५॥ नावत्कालेन तस्यास्थि गङ्गायां पतिनं तदा। दिव्यं विमानमारुह्य स गतो देवमन्दिरम्॥८६॥ अतः स्वयं हि सत्पुत्रो गङ्गायामस्थि पातयेन्। अस्थिमञ्चयनाद्ध्वं दशगात्रं समाचरेन्॥८७॥

जो मनुष्य अपनो पूर्वावरथामे पाप करके पर जाने हैं उनकी अस्थियोंको गृहामें छोडनेपर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं ८४॥ किसी महा अरण्यमे सभी प्राणियोंको हत्या करनेवाला कोई व्याध सिंहके द्वारा मारा गया और जब वह नरकको जाने लगा तभी उसकी अस्थि गृहाजोमें गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमानपर चढ़कर देवलोकको चला गया। ८५-८६॥ इसलिये सत्युत्रको स्वन: ही अपने पिताको अस्थियोंको गृहाजीमें विमर्जित करना चाहिये। अस्थिमञ्चयनके अनन्तर दशागत्रविधिका अनुष्ठान करना चाहिये॥८९॥

अथ किशिद्विदेशे वा वने चौरभये मृतः। न लब्धस्तस्य देहश्रेच्यृणुयाद्यदिने तदा॥८८॥ दर्भपुत्तलकं कृत्वा पूर्ववन्केवलं दहेन्। नस्य भस्य समादाय गङ्गातोये विनिश्चिपेत्॥८९॥ दशगात्रादिकं कर्म तिद्दनादेव कारयेत्। स एव दिवसी ग्राहाः श्राद्धे सांवत्सरादिके॥९०॥ पूर्णे गर्भे मृता नारा विदायं जठरं तदा। वालं निष्कास्य निश्चिय्य भूमौ तामेव दाहयेत्॥९९॥ गङ्गातीरे मृतं बालं गङ्गायामेव पात्रयेत्। अन्य देशे श्चिपेद् भूमौ सप्तविंशितिमासजम्॥९२॥ अतः परं दहेत्तस्य गङ्गायामिथ निश्चिपेत्। जलकुम्भश्च दात्रव्यं वालानामेव भोजनम्॥९३॥

## दसवाँ अध्याय

520

यदि कोई व्यक्ति विदेशमें या वनमें अथवा चोरोंके भयसे मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधनका समाचार सुने, उस दिन कुशका पुनल बनाकर पूर्वविधिक अनुसार केवल उसीका दाह करे और उसकी भस्मको लेकर गङ्गाजलमें विसर्जित करे॥ ८८-८९॥ दशगात्रादि कर्म भी उसी दिनसे आरम्भ करना चाहिये और सांवरसरिक श्राद्धमें भी उसी (सूचना प्राप्त होनेवाले) दिनको प्रहण करना चाहिये॥ ९०॥ यदि गर्भकी पूर्णता हो जानेके अनन्तर नारीको मृत्यु हो गर्या हो तो उसके पेटको चीरकर बालकको निकाल ले, (यदि वह भी मर गया हो तो) उसे भूमिमें गाड़कर केवल मृत स्त्रीका दाह करे॥ ९१। गङ्गाके किनारे मरे हुए बालकको गङ्गाजीमें ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थानपर मरे सताईस महीनेतकके बालकको भूमिमें गाड़ दे॥ ९२॥ इसके बादकी अवस्थावाले बालकका दाहमंस्कार करे और उसकी अस्थियों गङ्गाजीमें विसर्जित करे तथा जलपूर्ण कुम्भ प्रदान करे एवं केवल बालकोंको ही भोजन कराये॥ ९३॥

गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं मृते शिशी । घटं च पायसं भोज्यं दद्याद्वालविपत्तिषु॥ १४॥ कुमारे च मृते बालान् कुमारानेव भोजयेत्। सवालान्भोजयेद्विप्रान्धौगण्डे सवते मृते॥ १५॥ मृतश्च पञ्चमादूर्ध्यमवतः सवतोऽपि वा। पायसेन गुडेनापि पिण्डान्दद्यादृशं क्रमात्॥ १६॥ एकादशं द्वादशं च वृषोत्सर्गविधिं विना। महादानविहीनं च पौगण्डे कृत्यमाचरेत्॥ १७॥

जीवमाने च पिनित न पौगण्डे सपिण्डनम्। अनस्तस्य द्वादशाहन्येकोिदृष्टं समाचरेत्। १८॥
गभंके नष्ट होनेपर (गभंम्थ शिशुके उद्देश्यमे) उसको कोई क्रिया नहीं की जानी। पर शिशु (दाँन
निकलनेके पूर्वकी अवस्थावाले बच्चे)-के मरनेपर उसके लिये दुग्धदान करना चाहिये। बालक (चूडाकरणसे
पूर्व या तीन वर्षकी अवस्थावाले)-के मरनेपर उसके लिये जलपूर्ण घटका दान करना चाहिये और खीरका
भोजने कराना चाहिये। १४॥ कुमारके मरनेपर कुमार बालकोको भोजन कराना चाहिये और उपनीत पौगण्ड
अवस्थाके बच्चेके मरनेपर उसी अवस्थाके बालकोके साथ ब्राह्मणोंको भोजन कराये। १५॥ पाँच बर्षकी
अवस्थासे अधिक अवस्थावाले बालकको मृत्यु होनेपर, वह चाहे उपनीत (यज्ञोपवात-संस्कार-सम्मन्न) हो
अथवा अनुपनीत (जिमका यज्ञोपवात न हुआ) हो पायम और गुडके दस पिण्ड क्रमशः प्रदान करने
चाहिये। १६। पौगण्ड अवस्थाके बालकको मृत्यु होनेपर वृष्णेत्सर्ग तथा महादानकी विधिको छोड़कर
एकादशाह तथा द्वादशाहको क्रियाका सम्पादन करना चाहिये। १७॥ पिताके जीविन रहनेपर पौगण्डावस्थामें
मृत बालकका सपिण्डन श्राद्ध नहीं होता। अनः बारहवें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करे॥ १८।

स्त्रीशृद्राणां विवाहस्तु व्रतस्थाने प्रकीर्तिनः । व्रतात्प्राक्सर्ववर्णानां वयस्तुल्या क्रिया भवेत् ॥ ९९ ॥ स्वल्पान्कर्मप्रसङ्गाच्य स्वल्पाद् विषयवन्धनान् । स्वल्पे वयसि देहे च क्रियां स्वल्पामपीच्छति ॥ १००॥ किशोरे तमणे कुर्याच्छय्यावृषमखादिकम् । पददानं महादानं गोदानमपि दापयेत्॥ १०१॥

दसवाँ अध्याव

888

यतीनां चैव सर्वेषां न दाहो नोदकक्रिया। दशगात्रादिकं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभिः॥ १०२॥ दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। त्रिदण्डग्रहणात्तेषां ग्रेतत्वं नैव जायते॥ १०३॥

स्त्री और शृहोंके लिय विवाह ही व्रतयन्थ स्थानीय संस्कार कहा गया है, व्रत अर्थात् उपनयनके पूर्व गरानेवाले सभी वर्गों के मृतकों के लिये उनकों अवस्थां के अनुकूल समान किया होनों (करनी) चिहिये॥ १९॥ जिसने थोड़ा कमें किया हो, थोड़े विषयों में जिसका सम्बन्ध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देहवाला हो, ऐसे जीवके मरनेपर उसकी क्रिया भी स्वल्प हो होनी चाहिये॥ १००॥ किशोर अवस्थांके और तरुण अवस्थांके मनुष्यके मरनेपर शय्यादान वृपोन्मणीट, पददान महादान और गोदान आदि क्रियाएँ करनी चाहिये॥ १०१॥ सभी प्रकणके संन्यानियोंकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्रों (आदिके) हारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिये, न उन्हें निलाइनि देनी चाहिये और न उनकी दश्यात्रादि क्रिया ही करनी चाहिये॥ १०२॥ क्योंकि दण्डग्रहण (संन्यासग्रहण) कर लेनेमात्रमें नर ही नारायणस्वरूप हो जाता है। त्रिदण्ड ग्रहण करनेसे (मृत्युके अननर उस) जीवको प्रेतन्त्र प्राप्त नहीं होता॥ १०३॥

ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ताः स्वरूपानुभवेन हि । अनम्ने तु प्रदत्तानां पिषडानां नैव काङ्क्षिणः ॥ १०४॥ तस्मात्पिणडादिकं तेषां नैव नोदकमाचरेन् । तीर्थश्राद्धं गयाश्राद्धं पिनृभक्त्या समाचरेत् ॥ १०५॥

१. सन, काणो और इन्डियोका संबम ही 'ज़िटण्ड' है।

ज्ञानीजन तो अपने स्वरूपका अनुभव कर लेनेके कारण सदा मुक्त ही होते हैं। इसलिये उनके उद्देश्यसे दिये जानेवाले पिण्डोंकी भी उन्हें आकाङ्क्षा नहीं होती॥ १०४॥ अतः उनके लिये पिण्डदान और उदकक्रिया नहीं करनी चाहिये, किंतु पितृभक्तिके कारण तीर्थश्रद्ध और गयाश्रद्ध करने चाहिये। १०५॥

हैंसं परमहंसं च कुटीचकबहूदकौ । एनान् संन्यासिनस्तार्ध्यं पृथिव्यां स्थापयेन्यृतान् ॥ १०६ ॥ गङ्गादीनामभावे हि पृथिव्यां स्थापनं स्मृतम् । यत्र सन्ति महानद्यस्तदा तास्वेव निक्षिपेत् ॥ १०७ ॥ इति गरुडपुगणं मानेद्वारे दाहास्थिमचयकपंनिक्रपणं नाम दशमोऽख्यायः ॥ १०॥

FORT # FORT

है तार्क्ष्य! हंम, परमहम, कुटोचक और बहुदक—इन चारों प्रकारके संन्यासियोंकी मृत्यु होनेपर उन्हें पृथिवीमें गाड़ देना चाहिये॥ १०६। गङ्गा आदि नदियोंके उपलब्ध न रहनेपर ही पृथिवीमें गाड़नेकी विधि है, यदि वहरें कोई महानदी हो तो उन्होंमें उन्हें जलसमाधि दे देनी चाहिये॥ १००॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत मार्गेद्धारमें 'दाहास्थिमधयकर्मानरूपण' नामक दसवीं अध्याय पूरा हुआ॥ १०॥

NO B VAICE

# ग्यारहवाँ अध्याय

## दशगात्र-विधान

गरह उवाच

दशगात्रविधि सृहि कृते कि मुकृतं भवेत्। पुत्राभावे तु कः कुर्यादिति मे वद केशव॥१॥
गरुडजी बोले--हे केशव! अप दशगात्रको विधिके सम्बन्धमें बताइये, इसके करनेसे कौन-सा पुण्य प्राप्त
होता है और पुत्रके अभावमें इसको किसे करना चाहिये। १॥

क्रोपाचन्द्राच

भृणु ताक्ष्यं प्रवक्ष्यामि दशगात्रविधि तव। यद्विधाय च सत्पुत्रो मुख्यते पैतृकादृणात्॥२॥
पुत्रः शोकं परित्यन्य धृतिमाम्धाय मात्त्विकीम्। पितुः पिण्डादिकं कुर्यादश्रुपातं न कारयेत्॥३॥
श्रीभगवान् वोले—हं ताक्ष्यं अव मै दशगात्रविधिको तुममे कहता हूँ, जिसको करनेसे सत्पुत्र पितृ ऋणसे
मुक्त हो जाता है २॥ पुत्र (पिनाके मरनेपर) शोकका परिन्याग करके धैर्य धारणकर मात्त्विक भावसे समन्वित
होकर पिताका पिण्डदान अदि कर्म करे उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिये॥३।

श्लेष्माश्रु वान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्के यतोऽवशः। अतो न रोदितव्यं हि तदा शोकान्निरर्थकात्॥ ४॥

यदि वर्षसहस्त्राणि शोचतेऽहर्निशं नरः। तथापि नैव निधनं गतो दृश्येत कर्हिचित्॥५॥ जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽथें न शोकं कारयेद् बुधः॥६॥ न हि कश्चिद्पायोऽस्ति दैवो वा मानुषोऽपि वा। यो हि मृत्युवशं प्राप्तो जन्तुः पुनिरहाद्मजेत्॥७॥ अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि। तदा दु.खंनं युन्यरन् नलरामयुधिष्ठिराः॥८॥ नायमत्यन्तसंवामः कस्यचित् केनचित् सह। अपि स्वस्य शरीरेण किमृतान्यैः पृथम्जनैः॥९॥

क्योंकि यान्यवोंके द्वारा किये गये अश्रुपात और श्लेष्यपातको विवश होकर (पितारूपो) प्रेत पान करता है। इसिलये इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिये॥ ४। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे, तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखायी नहीं पड़ सकता॥ ५॥ जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसिलये बुद्धिमन्को इस अवश्याभावी जन्म-मृत्युके विषयमें शोक नहीं करना चहिये॥ ६॥ ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है, जिसके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ व्यक्ति पुन: यहाँ वापस आ सके॥ ७॥ अवश्यम्भावी भावींका प्रतीकार यदि सम्भव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दु:ख न प्राप्त करते॥ ८॥ इस जगत्में सदाके लिये किसीका किसी भी व्यक्तिके साथ रहना सम्भव नहीं है जब अपने शरीरके साथ भी जीवात्माका सार्वकालिक सम्बन्ध सम्भव नहीं है तो किस अन्य प्रमें अन्य प्राप्त कर प्रमुक्त महत्वमको तो बात ही क्या २। ९॥

#### न्वार्ह्व अध्यक्ष

१५३

यथा हि पथिकः कश्चिखायामाश्रित्य विश्रमेत्। विश्रम्य च पुनर्गच्छेन् तद्वद्भृतसमागमः॥ १०॥ यत्प्रातः संस्कृतं भोज्यं सायं तच्य विनश्यति। तदत्रससमपुष्टे काये का नाम नित्यता॥ ११॥ भेषज्यमेतदुःखस्य विचारं परिचिन्त्य च। अञ्चानप्रभवं शोकं त्यक्त्वा कुर्यात् क्रियां सुनः॥ १२॥ जिस प्रकार कोई पथिक रायका आव्या लेक्स विश्वास करता है और विश्वास करते हैं।

जिस प्रकार कोई पथिक छायाका आश्रय लंकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुन: चला जाता है, उसी प्रकार प्राणीका संसारमें परस्पर मिलन होता है। पुन: प्रारक्ध-कर्मोंको भोगकर वह अपने गन्तव्यको चला जाता है। १०॥ प्रात काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, वह सार्यकाल नष्ट हो जाता है—ऐसे (नष्ट होनेवाले) अन्तके रससे पुष्ट होनेवाले शरीरको नित्यनाको कथा हो क्या?॥ ११॥ पितृमरणसे होनेवाले दु:खके लिये यह (पूर्नोक्त) विचार औपधस्वरूप है। अत: इसका सम्यक् चिन्तन करके अज्ञानसे होनेवाले शोकका परित्याग कर पुत्रको अपने पिताको क्रिया करनी चाहिये। १२॥

पुत्राभावे वधूः कुर्वाद्धार्याभावे च सोदरः। शिष्यो वा ब्राह्मणस्यैव सिपण्डो वा समाचरेत्॥ १३॥ न्येष्ठस्य वा किनष्ठस्य भातुः पुत्रश्च पौत्रकैः। दशगात्रादिकं कार्य पुत्रहीने नरे खग॥ १४॥ भातृणामेकजातानामेकश्चेत् पुत्रवान् भवेत्। सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरव्ववीत्॥ १५॥ पुत्रके अभावमें पत्नोको और पत्नोके अभावमें सहोदर भाईको तथा सहोदर माईके अभावमें ब्राह्मणकी क्रिया उसके

शिष्यको अथवा किसी सिषण्डी व्यक्तिको करनी चाहिये॥ १३॥ हे गरुड! पुत्रहोन व्यक्तिके मरनेपर उसके बड़े अथवा

छोटे भाईके पुत्रों या पाँत्रोंके द्वारा दशगात आदि कार्य कराने चाहिये । १४॥ एक पितासे उत्पन्न होनेवाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान् हो तो उसी पुत्रसे सभी भाई पुत्रवान् हो जाते हैं, ऐसा मनुजीने कहा है । १५॥

पत्यश्च बहुष्य एकस्य चैका पुत्रवती भवेत्। सर्वास्ताः पुत्रवत्यः स्युस्तेनैकेन सुतेन हि॥ १६॥ सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रं पिण्डं प्रदायचेत्। क्रियालोपो न कर्तव्यः सर्वाभावे पुरोहितः॥ १७॥ स्त्री बाऽध पुरुषः कश्चिदिष्टस्य कुरुते क्रियाम्। अनाधप्रेतसंस्कारात् कोटियज्ञफलं लभेत्॥ १८॥

यदि एक पुरुषकी बहुत-सी पत्रियोमें कोई एक पुत्रवती हो जाय तो उस एक ही पुत्रसे वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। १६। सभी (भाई) पुत्रहोन हों तो उनका मित्र पिण्डदान करे अथवा सभीके अभावमें पुरोहितकों ही क्रिया करनी चाहिये। क्रियाका लोच नहीं करना चाहिये॥ १७॥ यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट-मित्रकी औध्वदिहिक क्रिया करना है तो अनाथ प्रेनका संस्कार करनेमें उसे कोटियज्ञका फल प्राप्त होता है॥ १८।

पितुः पुत्रेण कर्नेब्यं दशरात्रादिकं खग । मृते ज्येष्टेऽप्यतिस्नेहान्न कुर्वीत पिता सुने ॥ १९ ॥ बहवोऽपि यदा पुत्रा विधिमेकः समाचरेत् । दशरात्रं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यन्यानि षोडश ॥ २० ॥ एकेनैव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्विष । विभक्तिस्तुपृथक्कार्यंश्राद्धं सांवतसरादिकम् ॥ २१ ॥ हे खग ! पिताका दशरात्रादि कर्म पुत्रको करना चाहिये। किंतु यांद ज्येष्ठ पुत्रको मृत्यु हो जाय तो अति स्नेह नेमेण भी जिन उनको दशरात्र किया न करे १० वहन-में पुत्रोंके रहनेषर भी दशरात्र, सपिण्डन तथा

"MESSEL GEOL

१५५

अन्य षोडश श्राद्ध एक हो पुत्रको करना चाहिये॥ २०॥ पैतृक सम्पत्तिका बँटवारा हो जानेपर भी दशमात्र, स्पिण्डन और षोडश श्राद्ध एकको हो करना चाहिये, किंतु सांबत्सरिक आदि श्राद्धोंको विभक्त पुत्र पृथक्-पृथक् करें॥ २१॥

तस्माज्येष्ठः सुतो भक्त्या दशगात्रं समाचरेत्। एकभोजी भूमिशायी भूत्या ब्रह्मपरः शुचिः॥ २२॥ सप्तबारं परिक्रम्य धरणीं यत्फलं लभेत्। क्रियां कृत्वा पितुर्मानुस्तत्फलं लभते सुतः॥ २३॥ आरभ्य दशगात्रं च याबद्वै वार्षिकं भवेत्। तावत् पुतः क्रियां कुर्वन् गयाश्राद्धफलं लभेत्॥ २४॥ इसलिये ज्येष्ठ पुत्रको एक समय भोजन, भूमिपर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भिक्ठभावसे दशगात्र और श्राद्धविधान करने चाहिये॥ २२॥ पृथ्वीकी सात यार परिक्रमा करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल पिता-माताकी क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है॥ २३॥ दशगात्रसे लेकर वार्षिक श्राद्धपर्यन्त पिताकी श्राद्धित्रया करनेवाला पुत्र गयाश्राद्धका फल प्राप्त करता है॥ २४॥

कूपे तहागे घाऽऽरामे तीर्थे देवालयेऽपि वा । गत्वा मध्यमयामे तु स्नानं कुर्यादमन्त्रकम् ॥ २५ ॥ शुचिर्भृत्वा वृक्षमूले दक्षिणाभिषुखः स्थितः । कुर्याच्य वेदिकां तत्र गोमयेनोपलिप्यताम् ॥ २६ ॥ तस्यां पर्णे दर्भमयं स्थापयेत् कांशिकं द्विजम् । तं पाद्यादिभिरभ्यच्यं प्रणमेदतसीति च ॥ २७ ॥ कूप, तालाव, बगीचा, तीर्थं अथवा देवालयके प्राङ्गणमें जाकर मध्यमयामं (मध्याह्रकाल)-में विना मन्त्रके स्नान करना चाहिये॥ २५ ।. पवित्र होकर वृक्षके मूलमें दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबरसे लीपे। उस वेदीमें पनेपर कुशसे बने हुए दर्भमय ब्राह्मणको स्थापित करके पाद्यादिसे उसका पूजन करे और 'अतसीपुष्पसंकाशंo'' इत्यादि मन्त्रोंसे उसे प्रणाम करे॥ २६-२७॥

तदग्रे च ततो दत्त्वा पिण्डार्थं कौशमासनम् । तस्योपरि ततः पिण्डं नामगोत्रोपकल्पितम्॥ २८॥ दद्यात् तण्डुलपाकेन यविषष्टेन वा सुतः।

उशीरं चन्दनं भृङ्गराजपुष्पं निबंदयेन्। धूपं दीपं च नैवेद्यं मुखवासं च दक्षिणाम्॥ २९॥ काकात्रं पयसोः पात्रे वर्धमानजलाञ्चलीन्। प्रेतायामुकनाम्ने च महत्तमुपतिष्ठतु॥ ३०॥ अत्रं वस्त्रं जलं द्रव्यमन्यद्वा दीयते च यत्। प्रेतशब्देन यहनं पृतस्यानन्त्यदायकम्॥ ३१॥ तस्मादादिदिनादूर्थ्वं प्राक्सपिण्डीविधानतः। योषितः पुरुषस्यापि प्रेतशब्दं समुच्चरेत्॥ ३२॥

इसके पश्चान् उसके आगे पिण्ड प्रदान करनेके लिये कुशका आमन रखकर उसके ऊपर नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जीकी पीटी (आटे)-से बने हुए पिण्डको प्रदान करना चाहिये. उशीर (खस), चन्दन और भृङ्गराज (भँगरेया) का पुष्प निवेदित करे। धूप-दीप, नैवेद्य, मुखवास (ताम्बूल पान) तथा दक्षिणा समर्पित करे। २८ २९। तदनन्तर काकान्त, दुध और जलसे परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान

्या अध्याय

१५७

(वृद्धिक्रमसे दो जानेवाली) जलाञ्चलि प्रदान करते हुए यह कहे कि—'अमुक नामके प्रेतके लिये मेरे द्वारा प्रदत्त (यह पिण्डादि सामग्री) प्राप्त हो ॥३०। अन्त, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु 'प्रेत' शब्दका उच्चारण करके मृत प्राणीको दो जती है, उससे उसे अनन्त फल प्राप्त होता है (अक्षय तृति प्राप्त होती है)॥३१॥ इसलिये प्रथम दिनसे लेकर समिण्डीकरणके पूर्व स्त्री और पुरुष दोनोंके लिये 'प्रेत' शब्दका उच्चारण करना चाहिये॥३२॥

प्रथमेऽहिन यत्पिण्डो दीयते विधिपूर्वकम् । तेनैव विधिनान्नेन नव पिण्डान् प्रदापयेत् ॥ ३३॥ नवमे दिवसे चैव सिपण्डैः सकर्लर्जनैः । तैलाभ्यङ्गः प्रकर्तव्यो मृनकस्वर्गकाम्यया ॥ ३४॥ यहिः स्नात्वा गृहीत्वा च दूर्वा लाजासमन्विताः । अग्रतः प्रमदां कृत्वा समागच्छेन्मृतालयम् ॥ ३५॥ दूर्वावत् कुलवृद्धिस्ते लाजा इव विकासिता । एवमुक्वा त्यजेद् गेहे लाजान् दूर्वासमन्वितान् ॥ ३६॥ दशमेऽहिन मासेन पिण्डं दद्यात् खगेश्वर । मापेण तिन्नपेधाद्वा कलौ न पलपैतृकम् ॥ ३७॥ दशमे दिवसे क्षौरं यान्यवानां च मुण्डनम् । क्रियाकर्तुः सृतस्यापि पुनर्मुण्डनमाचरेत् ॥ ३८॥ पहले दिन विधिपूर्वक जिम अन्तका पिण्ड दिया जाता है, उसी अन्तसे विधिपूर्वक नौ दिनतक पिण्डदान करना चाहिये ॥ ३३॥ नौवें दिन सभो सिपण्डोजनोंको मृत प्राणीके स्वर्गकी कामनासे तैलाभ्यङ्ग करना चाहिये और घरके

बाहर स्नान करके दुव एवं लाजा (लावा) लेकर स्त्रियोको आगे करके मृत प्राणीके घर जाकर उससे कहे कि 'दूर्वाके

समान आपके कुलकी वृद्धि हो तथा लावाके समान आपका कुल विकसित हो '—ऐसा कह करके दूर्वासमित्वत लावाको उसके घरमें (चारों ओर) विखेर दे ॥ ३४-३६ ॥ हे खगेश्वर! दसवें दिन मांससे पिण्डदान करना चाहिये, किंतु कलियुगमें मांससे पिण्डदान शास्त्रत: निधिद्ध है होनेके कारण माप (उड़द)- से पिण्डदान करना चाहिये ॥ ३७ ॥ दसवें दिन क्षौरकर्म और बन्धु-बान्धवाको मुण्डन कराना चाहिये। किया करनेवाले पुत्रको भी पुन: मुण्डन कराना चाहिये॥ ३८॥

मिष्टात्रैभींजयेदेकं दिनेषु दशमु द्विजम् । प्रार्थयेत् प्रेतमुक्तिं च हरि ध्यात्वा कृताञ्चितः ॥ ३९॥ अतसीपुण्यसंकाशं पीतवाससमच्युतम् । ये नमस्यित गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम् ॥ ४०॥ अनादिनिधनो देवः शंखचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भयः॥ ४९॥ इति सम्प्रार्थनामन्त्रं श्राद्धान्ते प्रत्यहं पठेत् । स्नात्वा गत्वा गृहे दत्वा गोग्रासं भोजनं चरेत् ॥ ४२॥

इति गरुडपुगणे सारोद्धारे दशगात्रविधिनिरूपणं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

#### AND \$ AND

दस दिनतक एक ब्राह्मणको प्रतिदिन मिष्टान्न भोजन कराना चाहिये और हाथ जोड़कर भगवान् विष्णुका ध्यान करके प्रेतको मुक्तिके लिये (इस प्रकार) प्रार्थना करनी चाहिये॥३९॥ अतसीके फूलके

#### **-क्षम्हर्वे अध्या**व

898

समान कान्तिवाले, पीत वस्त्र धारण करनेवाले अच्युन भगवान् गोविन्दको जो प्रणाम करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता। ४०। हे आदि-अन्तसे रहित, राङ्ग-चक्र और गदा धारण करनेवाले, अविनाशो तथा कमलके समान नेत्रवाले देव विष्णु! आप प्रेतको मोक्ष प्रदान करनेवाले हों॥४१॥ इस प्रकार प्रतिदिन श्राह्मके अन्तमें यह प्रार्थना-मन्त्र पढ़ना चाहिये। तदनन्तर स्नान करके घर जाकर गोग्नास देनेके उपरान्त भोजन करना चाहिये॥४२॥

ा। इस प्रकार गर इपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'दशान्त्रविधिनरूपण' नामक स्थारहर्यों अध्याय पूरा हुआ।।

# बारहवाँ अध्याय

# एकादशाहकृत्य-निरूपण, मृत-शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यमधोडशी, उत्तमषोडशी एवं नारायणबलि

गुरुष्ठ उदाच

एकादशिदनस्थापि विधि वृहि सुरेश्वर। वृथोत्सर्गविधानं च वद मे जगदीश्वर॥ १॥ गरुडजीने कहा—हे सुरेश्वर! ग्यारहवें दिनके कृत्य-विधानको भी वताइये और हे जगदीश्वर! वृथोत्सर्गकी विधि भी बताइये॥१॥

#### श्रीभगवानुवाच

एकादशेऽहि गन्नव्यं प्रातरेव जलाशये। और्ध्वदेहिकिया सर्वा करणीया प्रयत्नतः॥ २ ॥
निमन्त्रयेद् ब्राह्मणांश्च वेदशास्त्रपरायणान्। प्रार्थयेन् प्रेतमुक्तिं च नमस्कृत्य कृताञ्चलिः॥ ३ ॥
श्रीभगवान्ने कहा—ग्यारहवें दिन प्रातःकाल ही जलाशयपर जाकर प्रयत्नपूर्वक सभी औध्वदिहिक क्रिया
कर्मा चाहिये। २ । वेद और शाम्त्रींका अध्याम करनेवाले ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे और हाथ जोड़कर नमस्कार
काल उन्नय प्रात्ने मिन्छे प्रथम करें ।

#### बारहवां अध्याव

१६१

स्नानसंध्यादिकं कृत्वा ह्याचार्योऽपि शुचिर्भवेत्। विधानं विधियत् कुर्यादेकादशदिनोचितम्॥ ४ ॥ अमसं कारयेच्छ्रद्धं दशाहं नाम गोत्रतः। एकादशेऽहि प्रेतस्य दद्यात् पिण्डं समन्तकम्॥ ५ ॥ सौवर्णं कारयेद् विष्णुं ब्रह्माणं राष्यकं तथा। रुद्रस्ताप्रमयः कार्यो यमो लोहमयः खग॥ ६ ॥ पश्चिमे विष्णुकलशं गङ्गोदकसमन्वितम्। तस्योपिर न्यसेद्विष्णुं पीतवस्त्रेण वेष्टितम्॥ ७ ॥ पूर्वे तु ब्रह्मकलशं क्षीरोदकसमन्वितम्। ब्रह्माणं स्थापयेत् तत्र श्वेतवस्त्रेण वेष्टितम्॥ ८ ॥ उत्तरस्यां रुद्रकुम्भं पूरितं मधुमपिषा। श्रीरुद्रं स्थापयेत् तत्र रक्तवस्त्रेण वेष्टितम्॥ ९ ॥ दक्षिणस्यां यमघटमिन्द्रोदकसमन्वितम्। कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य तस्योपिर यमं न्यसेत्॥ १० ॥ दक्षिणस्यां यमघटमिन्द्रोदकसमन्वितम्। कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य तस्योपिर यमं न्यसेत्॥ १० ॥

आवार्य भी स्नान-सध्या आदि करके पवित्र हो जाये और ग्यारहवें दिनके लिये उचित कृत्योंका विधिवत् विधान आरम्भ करें॥४॥ दम दिनतक मृतकके नाम-गांत्रका उच्चारण मन्त्रोच्चारणके विना करना चाहिये। ग्यारहवें दिन प्रेतका पिण्डदान समन्त्रक (मन्त्रोंसहित) करना चाहिये॥६॥ हे गरुड! सुवर्णसे विष्णुकी, रजत (चाँदी)-से ब्रह्मकी, ताम्रसे रुद्रकी और लॉहसे यमकी प्रतिमा बनवानी चाहिये॥६। पश्चिमभागमें गङ्गाजलसे परिपूर्ण विष्णुकलश स्थापित करके उसके ऊपर पोतवम्त्रमे वेष्टित विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे॥७॥ पूर्व-दिशामें दूध और जलसे भरा ब्रह्मकलश स्थापित करके उसपर शेत वस्त्रसे वेष्टित ब्रह्मकी स्थापना करे॥८॥ उत्तरकी दिशामें मधु और घृतसे परिपूर्ण रुद्रकुम्भकी स्थापना करके रक्त-वस्त्रवेष्टित श्रीरुद्रकी प्रतिमाको उसपर स्थापित

करें॥ ९ । दक्षिण-दिशामें इन्द्रोदक (वर्षांके जल) से परिपूर्ण यमघटकी स्थापना करे और काले वस्त्रसे वेष्टित करके उसपर यमकी प्रतिमा स्थापित करे॥ १०॥

मध्ये तु मण्डलं कृत्वा स्थापयेत् काँशिकं सृतः। दक्षिणाधिमुखो भृत्वाऽपसव्येन च तर्पयेत्॥ ११॥ विष्णुं विधिं शिवं धमं वेदमन्त्रेश्च तर्पयेत्। होमं कृत्वा चरेत् पश्चाच्छ्राद्धं दशघटादिकम्॥ १२॥ गोदानं च ततो दद्यात् पिनृणां तारणाय वै। गीरेचा हि पया दत्ता प्रीतये तेऽस्तु माधव॥ १३॥ उपभुक्तं तु तस्यासाद्धस्त्रभूषणवाहनम्। घृतपूर्णं कांस्यपात्रं सप्तधान्यं तदीप्सितम्॥ १४॥ तिलाद्यष्टमहादानमन्तकाले न चेत् कृतम्। शब्यासमीपे धृत्वैतद्दानं तस्याः प्रदापयेत्॥ १५॥ प्रक्षात्य विप्रचरणां पूजयेदप्वरादिभिः। सिद्धान्नं तस्य दातव्यं मोदकाऽपूषकाः पयः॥ १६॥ स्थापयेत् पुन्षं हैमं शब्योपित तदा सृतः। पूजियत्वा प्रदातव्या मृतशब्या यथोदिता॥ १७॥ उनके मध्यमें एक मण्डल बनाकर उसपर पुत्र कुणसे निर्मित कुशमयो प्रेनकी प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करे॥ ११॥ विष्णु ब्रह्मः, शिव और धर्मराज (यम) का वेदमन्त्रोंसे तर्पण करे। तत्र होम करनेके अननार श्राद्ध और दस घट आदिका दान करे। १२॥ तदनन्तर पितरोंको तारनेके लिये गोदान करे। गोदानक समय 'हे माधव! यह गौ मेरेहारा आपकी प्रसन्ताके लिये दी जा रही है, इस गोदानसे करान करे। गोदानक समय 'हे माधव! यह गौ मेरेहारा आपकी प्रसन्ताके लिये दी जा रही है, इस गोदानसे करान करे। ने करान करान करान करान करान सम्यान, सप्तधान्य

बाह्यां अध्याव

\$69

और प्रेतको प्रिय लगनेवाली वस्तुएँ एवं तिलादि अष्टमहादान जो अन्तकालमें न किये जा सके हों, शय्याके समीप रखकर शय्याके साथ इन सबका भी दान करे॥ १४-१५॥ ब्राह्मणके चरणोंको धोकर वस्त्र आदिसे उनको पूजा करे और मोदक, पूजा, दूध आदि पक्षान्न उन्हें प्रदान करे॥ १६॥ तब पुत्र शय्याके ऊपर (प्रेतको) स्वर्णमयी प्रतिमा (काञ्चन पुरुषको) स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृतशय्याका दान करे॥ १७॥

प्रेतस्य प्रतिमायुक्ता सर्वोपकरणैर्वृता । प्रेतशाय्या मथा होषा तुभ्यं विप्र निवेदिता ॥ १८ ॥ इत्याचार्याय दातव्या खाह्मणाय कुटुम्बिने । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत् ॥ १९ ॥ एवं शय्याप्रदानेन श्राद्धेन नवकादिना । वृषोत्तरगंविधानेन प्रेतो याति परां गतिम् ॥ २० ॥ शय्यादानके समय इस मन्त्रको पढ़े—'हे विप्र ! प्रेतको प्रतिमासे युक्त और सभी प्रकारके उपकरणोंसे समन्वित यह प्रेतशय्या (मृतशय्या) मैंने आपको निवेदित को है '—इस प्रकार पढ़कर कुटुम्बी ब्राह्मण आचार्यको वह शय्या

प्रदान करनी चाहिये। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिये॥१८-१९॥ इस प्रकार शय्यादान, नवक आदि श्राद्ध और वृथोत्सर्गका विधान करनेसे प्रेत परम गतिको प्राप्त होता है॥२०॥

एकादशेऽहि विधिना वृषोत्सर्गं समाचरेत् । हीनाङ्गरोगिणं बालं त्यक्वा कुर्यात्सलक्षणम् ॥ २२ ॥ रक्ताक्षः पिङ्गलो यस्तु रक्तः शृङ्गे गले खुरे । श्रेतोदरः कृष्णपृष्ठो ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ २२ ॥ सुव्चिग्धवर्णो यो रक्तः क्षत्रियस्य विधीयते । पीतवर्णश्च वैश्यस्य कृष्णः शूद्रस्य शस्यते ॥ २३ ॥ ग्यारहवें दिन विधिपूर्वक होन अङ्गवाले, रोगी, अत्यन्त छोटे बछडेको छोड़कर सभी शुभ लक्षणोंसे युक्त वृषका विधिपूर्वक उत्सर्ग (वृषोत्सर्ग) करना चाहिये। २१॥ ब्राह्मणके उद्देश्यसे लाल औखवाले, पिंगलवर्णवाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुरवाले, सफेद पेट तथा काली पीठवाले वृषभका उत्सर्जन करना चाहिये॥ २२। क्षित्रयके लिये चिकना और रक्तवर्णवाला, वैश्यके लिये पीतवर्णवाला और शूद्रके लिये कृष्णवर्णका वृषभ (वृषोत्सर्गके लिये) प्रशस्त माना जाता है। २३॥

यस्तु सर्वाङ्गपिङ्गः स्थाच्छ्वेतः पुच्छे पदेषु च । सपिङ्गो वृष इत्याहुः पितृणां प्रीतिवर्धनः ॥ २४ ॥ चरणास्तु मुखं पुच्छं यस्य श्वेतानि गरेपतेः । लाक्षारससवर्णो यः स नील इति कोर्तितः ॥ २५ ॥ लोहितो यस्तु वर्णेन मुखपुच्छे च पाण्डुरः । पिङ्गः खुरवियाणाभ्यां रक्तनीलो निगद्यते ॥ २६ ॥ सर्वाङ्गेच्चेकवर्णो यः पिङ्गः पुच्छे खुरेषु यः । तं नीलिपिङ्गमित्याहुः पूर्वजोद्धारकारकम् ॥ २७ ॥ सर्वाङ्गेच्चेकवर्णो यः पिङ्गः पुच्छे खुरेषु यः । तं नीलिपिङ्गमित्याहुः पूर्वजोद्धारकारकम् ॥ २७ ॥

जिस वृषभका सर्वाङ्ग पिङ्गलवर्णका हो तथा पूँछ और पैर सफेद हो, वह पिङ्गल वर्णका वृषभ—पितरोंकी प्रसन्ता बढ़ानेवाला होता है, ऐसा कहा गया है।। २४॥ जिस वृषभके पैर, मुख और पूँछ श्वेत हों तथा शेष शरीर लाखके समान वर्णका हो, वह नीलवृष कहा जाती है।। २५॥ जो वृषभ रक्तवर्णका हो तथा जिसका मुख और पूँछ पाण्डुर वर्णका हो तथा खुर और सींग पिङ्गल वर्णके हों उसे रक्तनील वृष कहते हैं। २६॥ जिस साँडके का पाण्डुर वर्णका हो तथा खुर और सींग पिङ्गल वर्णके हों उसे रक्तनील वृष कहते हैं। २६॥ जिस साँडके

नास्त्रवी सामान

544

करनेवाला होता है ॥ २७ ॥

पारावतसवर्णस्तु ललाटे तिलकान्वितः । तं बभुनीलिमित्याहुः पूर्णं सर्वाङ्गशोभनम् ॥ २८ ॥
भीलः सर्वशरीरेषु रक्तञ्च नयनद्वये । तमप्याहुर्महानीलं नीलः पञ्चविधः स्मृतः ॥ २९ ॥
जो कवृतरके समान रंगवाला हो, जिसके ललाटपर तिलक सो आकृति हो और सर्वाङ्ग सुन्दर हो, वह
बभुनील वृषभ कहा जाता है . २८ ॥ जिसका सम्पूर्ण शरीर नीलवर्णका हो और दोनों नेत्र रक्तवर्णके हों, उसे
महानील वृषभ कहते हैं—इस प्रकार नीलवृषभ पाँच प्रकारके होते हैं ॥ २९ ॥

अवश्यमेव मोक्तव्यो न स धार्यो गृहे भवेत्। तदर्थमेषा चरित लोके गाथा पुरातनी॥ ३०॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा बद्धेकोऽपि गर्या खजेत्। गौरी विवाहयेत् कन्यां नीलं वा वृषमुत्सृजेत्॥ ३१॥ स एव पुत्रो मन्तव्यो वृषोत्सर्ग नु यक्षरेत्। गयायां श्राद्धदाता चयोऽन्यो विष्ठसमः किल॥ ३२॥

(वृषका संस्कार करके) उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिये, घरमें नहीं रखना चाहिये। इसी विषयमें लोकमें एक पुरानी गाथा प्रचलित है—। ३०॥ बहुत से पुत्रोंकी कामना करनी चाहिये; ताकि उनमेंसे कोई एक गया जाय अथवा गारी कन्याका विवाह (कन्यादान) करे या नील वृषका उत्सर्ग करे॥ ३१॥ जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गयामें श्राद्ध करता है वहीं पुत्र है, अन्य पुत्र विष्ठांके समान हैं॥ ३२॥

<sup>&</sup>quot;अञ्चर्या भवेद्रीरी" —आत वर्षकी कन्या 'गौरी' कहलाती है।

रौरवादिषु ये केचित् पच्यन्ते यस्य पूर्वज्ञाः। वृषोत्सर्गेण तान् सर्वास्तारयेदेकविंशतिम्॥ ३३॥ वृषोत्सर्गं किलेच्छन्ति पितरः स्वर्गता अपि। अस्मद्वंशे सुतः कोऽपि वृषोत्सर्गं करिय्यति॥ ३४॥ तदुत्सर्गाद्वयं सर्वे यास्यामः परमां गतिम्। सर्वयज्ञेषु चास्माकं वृषयज्ञो हि मुक्तिदः॥ ३५॥ जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकोंमें यातना पा रहे हों, इक्कोस पोढ़ीके पुरुषोंके सहित वृषोत्सर्गं करनेवाला पुत्र उनको तार देता है । ३३॥ स्वर्गमें गये हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्गको कामना करते हैं 'हमारे वंशमें कोई पुत्र होगा, जो वृषोत्सर्ग करेगा'। उसके द्वारा किये गये वृषोत्सर्गसे हम सब परम गतिको प्राप्त होंगे। इम लोगोंको सभी यज्ञोंमें श्रेष्ठ वृष-यज्ञ (वृषोत्सर्ग) मोक्ष देनेवाला हैं॥ ३४-३५॥

तस्मात् पितृविमुक्त्यर्थं वृषयत्रं समाचरेत्। यथोक्तेन विधानेन कुर्यात् सर्वं प्रयत्नतः॥ ३६॥ ग्रहाणां स्थापनं कृत्वा तत्तन्मन्त्रेश्च पूजनम्। होमं कुर्याद् यथाशास्त्रं पूजयेद्वृषमातरः॥ ३७॥ वत्सं वत्सी समानाय्य बधीयात् कंकणं तयोः। वैवाहोन विधानेन स्तम्भमारोपयेत् तदा॥ ३८॥ इसिलये पितरोंकी मुक्तिके लिये यथोक्त विधानसे सभी प्रयत्नपूर्वक वृषयत् (वृषोत्सर्ग) करना चाहिये॥ ३६॥ (वृषोत्सर्ग करनेवाला) ग्रहोंको तत्तद् मन्त्रोंसे स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभकी माता संभागित करनेवाला ३७। वछदा और वलदीको ले जकर उन्हें कङ्गण वाँधे और वैवाहिक विधानको विधिके

- 2 4 4 b

- FW NE. .

543

स्नापयेच्य वृषं वर्त्सी सद्रकुम्भोदकेन च। गन्धमाल्येश्च सम्पून्य कारवेच्य प्रदक्षिणाम्॥ ३९॥ त्रिशूलं दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रं प्रदापयेत्। तं विमुच्याञ्चलिं बद्ध्या पठेन्यन्त्रिममं सुतः॥ ४०॥ धर्मस्त्वं वृषस्त्रपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा। तवीत्सर्गप्रदानेन तारयस्व भवाणीवात्॥ ४१॥ फिर बछड़ा और बछड़ीको स्टकुम्भके जलमे स्नान कराये, गन्ध और माल्यसे सम्यक् पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। ३९॥ तदनन्तर वृषके दक्षिणभागमें त्रिशून और वामपार्श्वनें चक्र चिहित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मन्त्रको पड़े—॥ ४०॥ पूर्वकालमें ब्रह्माके द्वारा निर्मित तुम वृषरूपौ धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करनेसे तुम भवार्णवसे पार लगाओ॥ ४१॥

इति मन्त्रान्नमस्कृत्य वत्सं वत्सी समुन्युजेन् । वरदोऽहं सदा तस्य ग्रेतमोक्षं ददािम च ॥ ४२ ॥
तस्मादेष प्रकर्तव्यस्तत्फलं जीवतो भवेन् । अपुत्रम्यु स्वयं कृत्वा सुखं याित परां गितम् ॥ ४३ ॥
कार्तिकादौ शुभे मासे चोत्तरावणगे रवौ । शुक्लपक्षेऽधवा कृष्णे द्वादश्यादि तिथौ तथा ॥ ४४ ॥
ग्रहणद्वितये चैव पुण्यतीर्थेऽयनद्वये । विषुवद्द्वितये चािप वृषोत्सर्गं समाचरेत् ॥ ४५ ॥
इस मन्त्रसे नमस्कार करके वछड़ा और वछड़ीको छाँड़ दे (भगवान् विष्णुने कहा—इस प्रकार जो वृषोत्सर्गं करता है) मैं सदा उसे वर प्रदान करता है और प्रेतको मोक्ष प्रदान करता है । ४२ ॥ अतः वृषोत्सर्गकर्म अवश्य करना चाहिये। (अपनो) जीवितावस्थामें भी वृषोत्सर्गं करनेपर वहीं फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं

(अपने उद्देश्यसे) वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गतिको प्राप्त करता है। ४३ ॥ कार्तिक आदि शुभ महीनोंमें, सूर्यके उत्तरायण होनेपर, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्षकी द्वादशी आदि तिथियोंमें, सूर्य-चन्द्रके ग्रहण-कालमें, पिवत्र तीर्थमें, दोनों अयन-संक्रान्तियों (मकर-कर्क) में और विषुवत्-संक्रान्तियों (मेष-तुला) में वृषोत्सर्ग करना चाहिये॥ ४४-४५॥

शुभे लग्ने मुहूर्ते च शुचौ देशे समाहितः। ब्राह्मणं तु समाहूय विधित्रं शुभलक्षणम्॥ ४६॥ जपेहींमैस्तथा दानैः प्रकुर्यादेहशोधनम्। पूर्ववत् सकलं कृत्यं कुर्याद्वोमादिलक्षणम्॥ ४७॥ शुभ लग्न और मुहूर्तमें पवित्र स्थानमें समाहितचिन होकर विधि जाननेवाले शुभ लक्षणोंसे युक्त ब्राह्मणको बुलाकर जप होम तथा दानसे अपनी देहको पवित्र करके पूर्वोक्त रीतिसे सभी होमादि कृत्योका सम्मादन करना चाहिये॥ ४६-४७॥

शालग्रामं च संस्थाप्य वैद्यावं श्राद्धमाचरेत् । आत्मश्राद्धं ततः कुर्यादद्याद्दानं द्विजन्मने ॥ ४८ ॥ एवं यः कुरुते पक्षित्रपुत्रस्यापि पुत्रवान् । सर्वकामफलं तस्य वृषोत्सर्गात् प्रजायते ॥ ४९ ॥ अग्निहोत्रादिभियंजैदानेश्च विविधेरपि । न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सर्गेण यां लभेत् ॥ ५० ॥ शालग्रामको स्थापना करके वैद्यावश्राद्ध करना चाहिये तदनन्तर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणोंको दान

बारहवाँ अध्याय

989

सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं॥४९। अग्निहोत्रादि यज्ञोसे और विविध दानोंसे भी वह गति नहीं होती जो वृषोत्सर्गसे प्राप्त होती है॥५०॥

बाल्ये कौमारे पीगण्डे याँवने वार्धके कृतम्। यत्पापं तद्विनश्येत वृयोत्सर्गान संशयः॥५१॥

सित्रद्रोही कृतज्ञश्च सुगपी गुकतल्याः। ब्रह्महा हेमहारी च वृयोत्सर्गात् प्रमुच्यते॥५२॥

तस्मान् सर्वप्रयत्नेन वृयवज्ञं समाचरेन्। वृयोत्सर्गसमं पुण्यं नास्ति ताक्ष्यं जगत्त्रये॥५३॥

बाल्यावस्था, कौमार, पाँगण्ड, यीवन और वृद्धावस्थामें किया गया जो पाप है, वह सब वृपीत्सर्गसे नष्ट

हो जाता है, इसमें संशय नहीं है॥५१॥ मित्रद्रोहों, कृतश्च, सुगपान करनेवाला, गुरुपत्रीगामी, ब्रह्महत्यारा और
स्वर्णकी चोरो करनेवाला भी वृपीत्सर्गमे पापमुक्त हो जाता है (ये लोग महापापी कहे गये हैं)॥५२।

इसलिये हे ताक्ष्ये! सभी प्रयत्न करके वृपीत्सर्ग करना चाहिये। तीनों लोकमें वृषीत्सर्गके समान कोई
पुण्यकार्य नहीं है॥५३॥

पतिपुत्रवती नारी द्वयोरग्रे मृता यदि । वृषोत्सर्गं नैव कुर्यादद्याद् गां च पयस्थिनीम्॥५४॥ वृषभं वाहयेद्यस्तु स्कन्धे पृष्ठे च खेचर । स पतेत्ररके घेरे यावदाभूतसम्प्लवम्॥५५॥ वृषभं ताडयेद्यस्तु निदंयो पृष्टियष्टिभिः । स नरः कल्पपर्यन्तं भुनिक्त यपयातनाम्॥५६॥ पति और पुत्रवात्नी स्त्री यदि उन दोनींके सामने मर जाय तो उसके उद्देश्यसे वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिये,

अगितु दूध देनेवाली गायका दान करना चाहिये॥ ५४ । हे ग्रष्ट ! जो ठ्यक्ति (वृषोत्सर्गवाले) वृषभको कन्धे अथवा पीटपर भार ढोनेके काममे प्रयोग करना है, वह प्रलयपर्यन्न घोर नरकमें निवास करता है ५५ । जो निर्द्यी व्यक्ति मुद्दी (मुक्के) अथवा लक्ष्महोसे वृषभको सपना है, वह एक कल्पतक यमवातनाको भोगता है॥ ५६ ।

एवं कृत्वा वृधोत्सर्गं कुयांच्छाद्धानि घोडश । सपिण्डीकरणादवांक् तदहं कथयामि ते॥५७॥ स्थाने द्वारेऽर्धमार्गे च चिनायां शवहम्तकं । अस्थिसंचयने षष्ठो दश पिण्डा दशाहिकाः ॥५८॥ मिलनं बोडशं चैतन् प्रथमं परिकीर्तिनम् । अन्यच्य घोडशं मध्ये द्वितीयं कथयामि ते॥५९॥

इस प्रकार वृपोत्सर्ग करके सरिणडोकरणके पूर्व घोडश श्राद्धांको करना चाहिये। वह मैं तुमसे कहता हूँ ॥ ५७ ॥ मृतस्थानमें, द्वारपर, अधंमार्गमें, चितामें, शबके हाथमें और अस्थिसञ्चयमें—इस प्रकार छ: पिण्ड प्रदान करके दस दिनतक दशगात्रके (दम) पिण्डोको देना चाहिये। ५८ ॥ यह प्रथम मिलनपोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्यमे किया जानेवाला मध्यमघोडशो कहा जाता है उसके विषयमें तुमसे कहता हूँ ॥ ५९ ॥

प्रथमं विष्णवे दद्याद् द्वितीयं श्रीशिवाय च । याम्याय परिवाराय तृतीयं पिण्डमुत्मृजेत्॥६०॥ चतुर्थं सोमराजाय हव्यवाहाय पञ्चमम् । कव्यवाहाय षष्ठं च दद्यात् कालाय सप्तमम्॥६१॥ कद्राय चाष्टमं दद्यात्रवमं पुरुषाय च । प्रेनाय दशमं चैर्वकादशं विष्णवे नमः॥६२॥ द्वादशं ब्रह्मणे दद्याद् विष्णवे च त्रयोदशम् । चनुर्दशं शिवायेव यमाय दशपञ्चकम्॥६३॥

बारहर्षा अध्याप

\$98

दशात् तत्पुरुषायैव पिण्डं षोडशकं खग। मध्यं षोडशकं प्राहुरेतत् तत्त्विवदो जनाः ॥ ६४॥ द्वादश प्रतिमासेषु पाक्षिकं च त्रिपाक्षिकम्। न्यूनषाण्यासिकं पिण्डं दशान्यूनाव्दिकं तथा॥ ६५॥ उत्तमं षोडशं चैतन्यया ते परिकीर्तितम्। श्रपिवत्वा चकं ताक्ष्यं कुर्यादेकादशेऽहिने॥ ६६॥ मध्यपोडशीमें (मिलनपोडशीको भौति ही मोलह पिण्ड होते हैं) पहला पिण्ड भगवान् विष्णुको, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यमको प्रदान करे। चौथा पिण्ड सोमराज, पाँचवाँ हव्यवाह (हव्यको वहन करनेवाले अग्नि), छठा कव्यवाह (कव्य वहन करनेवाले अग्नि) तथा सानवाँ पिण्ड कालको प्रदान करे। आठवाँ पिण्ड रहको, नवाँ पुरुषको, दसवाँ प्रेतको और ग्यारहवाँ पिण्ड विष्णुको प्रदान करे। वारहवाँ पिण्ड ब्रह्माको, तेरहवाँ विष्णुको, चौदहवाँ शिवको, पंहहवाँ यमको और सोलहवाँ पिण्ड तत्पुरुषके उद्देश्यमे देना चाहिये। हे खग! तत्त्विवद् लोग इसे मध्यमपोडशी कहते हैं॥ ६०—६४॥ तदनन्तर प्रतिमासके वारह, पाक्षिक, विपक्षिक, उत्तपाणमासिक और कनाव्यिक—इन श्राद्धोको उत्तमपोडशी कहा जाता है। इनके विषयमें मैंने तुम्हें बताया। हे तार्थ्य! इनको ग्यारहवें दिन चरु बनाकर करना चाहिये॥ ६५-६६॥

चत्वारिशत् तथैवाष्टौ आद्धं प्रेतत्वनाशनम् । यम्य जातं विधानेन स भवेन् यितृपंक्तिभाक् ॥ ६७ ॥ पितृपंक्तिप्रवेशार्थं कारयेत् योडशत्रयम् । एतच्छाद्धविहीनश्चेत् प्रेतो भवति सुस्थिरम् ॥ ६८ ॥ यावत्र दीयते आद्धं योडशत्रयसंज्ञकम् । स्वदत्तं परदत्तं च तावत्रैवोपितष्ठते ॥ ६९ ॥ ये अड़तालीस श्राद्ध प्रेनत्वको नष्ट करनेवाले हैं जिस मृतकके उद्देश्यसे ये अड़तालीस श्राद्ध किये जाते हैं, वह पितरोंको पंक्तिक योग्य हो जाना है ।६७। इसलिये पितरोकी पंक्तिमें प्रवेश दिलानेके लिये घोडशत्रयी (मिलन, मध्यम तथा उत्तमयोद्दर्शा) करनी चाहिये। इन श्राद्धांसे विहीन मृतकका प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जबतक घोडशत्रयसंज्ञक श्राद्ध नहीं किये जाते, तबनक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरेके द्वारा दी गयी कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता॥ ६८-६९॥

तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यं विधिना घोडशत्रयम्। धर्नुर्वा कुरुते पत्नी तस्याः श्रेयो हाननकम्॥ ७०॥ सम्परेनस्य या पत्युः कुरुते चौध्वंदेहिकम्। क्षयाहं पाक्षिकं श्राद्धं सा सतीत्युच्यते मया॥ ७१॥ इसिलये पुत्रको विधानपूर्वकं घोडशत्रवीका अनुप्रानं करना चिहिये। पत्नी यदि अपने पतिके उद्देश्यसे इन श्राद्धांको करतो है तो उसे अनन श्रेयको प्रति होता है॥ ७०॥ जो स्त्री अपने मृत पतिकी औध्वंदैहिक क्रिया—क्षयाह-श्राद्ध (वर्षिक श्राद्ध) तथा पाक्षिक श्राद्ध (महालय-श्राद्ध) करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गयी है॥ ७१॥

उपकाराय सा भर्नुर्जीवन्येषा पनिव्रना । जीवितं सफलं तस्या या मृतं स्वामिनं भजेत् ॥ ७२ ॥ अध कश्चित् प्रमादेन प्रियते वह्निवारिभिः । संस्कारप्रमुखं कर्म सर्वं कुर्याद्यथाविधि ॥ ७३ ॥

१ मिलनपोडणीके मालत मध्यमपोडणीके मोलह नद्या उननधोडणीके सोलह—इन्हें मिलकर ४८ श्राद्ध कहे जाते हैं

वारहर्वा अध्याय

१७३

प्रमादादिच्छया वापि नागाद्वा ग्रियते यदि। पक्षयोप्तभयोनांगं पञ्चपोषु प्रपूजयेत्॥ ७४॥ कुर्यान् पिष्टमयीं लेख्यां नागभोगाकृतिं भृति। अर्चयेत् तां सितैः पुष्पः सुगन्धेश्चन्दनेन च॥ ७५॥ जो स्त्री पतिके उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धांका अनुष्टान करनेक लिये जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पतिकी श्राद्धादिरूपसे सेवा करती है, वह पनिव्रता है और उसका जीवन सफल है। ७२॥ यदि कोई प्रमादसे, आगसे जलकर अथवा जलमें डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिये। यदि प्रमादसे, स्वेच्छासे अथवा सर्पके द्वारा मृत्यु हो जाय नो दोनों पक्षोंकी पञ्चमी निधिको नागको पूजा करनी चाहिये। ७३ ७४॥ पृथ्वीपर पीठीसे फणकी आकृतिवाले नागको रचना करके श्वेत पुष्पों तथा मुगन्धिन चन्दनसे उसकी पूजा करनी चाहिये। ७५॥

प्रदेशाद् धूपदीपौ च तण्डुलांश्च तिलान् क्षिपेत् । आमिष्टृं च नैवेद्यं क्षीरं च विनिवेदयेत्॥ ७६॥ सौवर्णं शक्तितो नागं गां च दद्याद् द्विजन्मने । कृताञ्चलिस्ततो सूयात् प्रीयतां नागराडिति॥ ७७॥

धूप और दोप देना चाहिये तथा तण्डुल और दिल चहाना चाहिये। कच्चे आटेका नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिये। ७६॥ शक्तिके अनुमार सुवर्णका नाग और गी ब्राह्मणको दान करना चाहिये। तदनन्तर हाथ जोड़ करके 'नागराज प्रसन्त हो'-इस प्रकार कहना चाहिये॥ ७७।

पुनस्तेषां प्रकुर्वीत नारायणविलं क्रियाम् । तया लभन्ते स्वर्वासं मुच्चन्ते सर्वपातकैः ॥ ७८ ॥ एवं सर्वक्रियां कृत्वा घटं सात्रं जलान्वितम् । दद्यादान्दं यथामंख्यान् पिण्डान् वा सजलान् क्रमात्॥ ७९ ॥

# एवमेकादशे कृत्वा कुर्यात् सापिण्डनं ततः । शब्यापदानां दानं च कारयेत् सूतके गते ॥ ८० ॥ इति गरुडपुगणे सामेद्धारे एकादशाहिविधिनिक्षपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥

#### AND \$ CHA

पुनः उन जीवोंके उद्देश्यमे नारायणविलकी क्रिया करनी चाहिये। ऐसा करनेसे मृत व्यक्ति सभी पातकोंसे मुक्त हो स्वर्गको प्राप्त होने हैं। ३८। इस प्रकार सम्पूर्ण क्रिया करके एक वर्षतक अन्न और जलके सहित घटका दान करना चाहिये अथवा संख्यानुसार जलके सहित पिण्डदान करना चाहिये॥ ७९। इस प्रकार ग्यारहवें दिन श्राद्ध करके सपिण्डोकरण करना चाहिये और सूतक बीत जानेपर शय्यादान और पददान करना चाहिये॥ ८०॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारे द्वारमें 'एकाटशाहविधिनरूपण' नामक वारहवीं अध्याय पूरा हुआ।॥

AND \$ KNO

# तेरहवाँ अध्याय

अशौचकालका निर्णय, अशौचमें निषिद्ध कर्म, सपिण्डीकरणश्राद्ध, पिण्डमेलनकी प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा गयाश्राद्धकी महिमा

गरह उसाच

सपिण्डनिविधिं खूहि सूतकम्य च निर्णयम्। शय्यापदानां सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो॥ १॥ गरुडजीने कहा—हे प्रभो! सपिण्डनकी विधि, सृतकका निर्णय और शय्यादान तथा पददानकी सामग्री एवं उनकी महिमाके विषयमें कहिये॥१॥

### श्रापगवानुवाच

शृणु तार्क्य प्रवश्चामि सापिण्ड्याद्यख्ति क्रियाम् । प्रेननाय परित्यज्य यया पितृगणे विशेत्॥ २ ॥
न पिण्डो मिलितो होयां पितामहिशिवादिषु । नोपितप्रिन्ति दानानि पुत्रैदंत्तान्यनेकधा ॥ ३ ॥
श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्क्यं । सिवण्डीकरण अदि सम्पूर्ण क्रियाओंके विषयमें बनलाता है, जिसके द्वारा
मृत प्राणो प्रेन नामको छोड़कर पितृगणमें प्रवेश करना है उसे मुत्रो ॥ २ ॥ जिनका पिण्ड रुद्रस्वरूप पितामह
आदिके पिण्डोमें नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रीके द्वारा दिये गये अनेक प्रकारके दान प्राप्त नहीं होते ॥ ३ ॥

अशुद्धः स्यात्सदा पुत्रो न शुद्ध्यिनि कदाचन । सूनकं न निवर्तेत सपिण्डीकरणं विना ॥ ४ ॥ तस्मात्पुत्रेण कर्तव्यं मूनकान्ते सपिण्डनम् । सूनकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितम् ॥ ५ ॥ क्षत्रियो 🛮 द्वादशेऽहिन । वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धधित ॥ ६ ॥ ब्राह्मणस्तु दशाहेन दशाहेन सपिण्डास्तु शुद्ध्यन्ति प्रेतसूतके । विरावेण सकुत्यास्तु स्तान्वा शुद्ध्यन्ति गोवजाः ॥ ७ ॥ चतुर्थे दशरात्रं स्यात्यण्निशाः पुंसि पञ्चमे । षष्ठे चतुरहः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम्।। ८ ॥ तु नवमे प्रहरद्वयम् । दशमे स्नानमात्रं हि मृतकं जन्मसूतकम् ॥ ९ ॥ अष्टमे दिनमेक उनका पुत्र भी मदा अगुद्ध रहता है कभी शुद्ध नहीं होता; क्योंकि सपिण्डोकरणके बिना सूतककी निवृत्ति (समाप्ति) नहीं होती॥ ४ । इसलिये पुत्रके द्वारा मूनकके अन्तर्मे सपिण्डन किया जाना चाहिये। मैं सभीके लिये सूतकान्त (सूनक-समाप्ति)-का यथोचित काल कहूँगा॥५॥ ब्राह्मण दस दिनमें, क्षत्रिय बारह दिनमें, वैश्य पंद्रह दिन और शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है॥६॥ प्रेतसम्बन्धी सृतक (मृताशीच)-में सपिण्डी दस दिनमें शुद्ध होते हैं। सकुल्या (कुलके लोग) तीन रातमें शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नानमात्रसे शुद्ध हो जाते हैं। ७। चौथी पीढ़ीतकके वान्धव दस रातमें, पाँचवी पीढ़ीके लोग छ: रातमें, छठी पीढ़ीके चार दिनमें और सापवीं पीढ़ीके तीन दिनमें, आठवीं पीढ़ीके एक दिनमें, नवीं पीढ़ीके दो प्रहरमें तथा दसवीं पीढ़ीके लोग स्नानमात्रसे मरणाशीच और जननाशीचसे शुद्ध हो जाते हैं॥८-९॥

तेरहवाँ अध्याद

**†1919** 

देशान्तरगतः कश्चिच्यृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम्। यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्॥१०॥ अतिकान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्। संवत्सरे व्यतीते तु स्नानमात्राद्विशुद्ध्यति॥११॥ देशान्तरमें गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुलके जननाशीच या मरणाशीचके विषयका समाचार दस दिनके अंदर सुनता है तो दस रात्रि बोननेमें जितना समय शेष रहना है, उतने समयके लिये उसे अशीच होता है॥१०। दस दिन योत जानेके बाद (ऑर एक वर्षके पहलेनक ऐसा समाचार मिलनेपर) तीन रात्रतक अशीच रहना है, संवत्सर (एक वर्ष) बीन जानेपर (समाचार मिले) तो क्रानमात्रसे शुद्धि हो जाती है॥११॥ आद्यभागद्वयं यावन्मृतकस्य च सुनके। द्वितीये प्रिते चाद्यात्मनकाच्छिटरिष्यते॥१२॥

आद्यभागद्वयं यावन्मृतकस्य च सूनके। द्वितीये पितते चाद्यात्मृतकाच्छुद्विरिष्यते॥ १२॥ आदन्तजननात्मद्यं आचौलार्ज्ञशिकी स्मृता। त्रिराज्ञमाद्वतादेशाद् दशरात्रमतः परम्॥ १३॥ आजन्मनस्नु चौलान्तं यत्र कन्या विषद्यते। सद्यः शीचं भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः॥ १४॥ मरणार्शाचके आदिकं दो भागेकं बौतनेकं पृत्रं (अर्थात् छः दिनतक) यदि कोई दूमरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौचकी निवृत्तिकं साथ हो दूमरे अशौचकी भी निवृत्ति (शृद्धि) हो जानी है॥ १२ (किमी बालककी) दौत निकलनेतक (दौत निकलनेसे पृत्रं) मृत्यु होनेपर सद्यः (अर्थात् उसके अन्तिम संस्कारके बाद स्नान करनेपर), चूडाकरण (मुण्डन)-के हो जानेपर एक रान, व्रतवन्ध होनेपर तान रात और व्रतवन्धके पद्यात् मृत्यु होनेपर दस रातका अशीच होता है॥ १३॥ जब किमी भी वर्णकी कन्याकी मृत्यु जन्ममे लेकर सताईस मासकी

अवस्थातक हो जाय तो सभी वर्गोमें समानकपसे सद्य: अशौचकी निवृति हो जाती है। १४।

ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाहमेव हि। अतः परं प्रवृद्धानां विराविति निश्चयः॥ १५॥

यावप्रदाने कृते त्वत्र ज्ञेयं चोभयनस्त्र्यहम्। पिनुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तृरेव हि॥ १६॥

पणमासाभ्यन्तरे यावद् गर्भस्रावो भवद्यदि। तदा भाससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते॥ १७॥

इसके बाद वाग्दाकपर्यन्त एक दिनका और इसके बाद अथवा विना वाग्दानके भी सयानी कन्याओंकी मृत्यु होनेपर तीन रात्रिका अर्थाच होना है, यह निश्चित है बाग्दानके अनकार कन्याकी मृत्यु होनेपर पितृकुल और वरकुल दोनोको नीन दिनका तथा कन्यादान हो जानेपर केवल पितके हो कुलमें अशौच होता है॥ १०॥

उत्त कर्ष्य स्वजान्युक्तमाशौच नामु विद्यते। सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति॥ १८॥

सर्वेषामेव वर्णानां सूनके मृतकेऽपि वा। दशाहाच्छुद्धिरित्येष कर्ली शास्त्रस्य निश्चयः ॥ १९॥

अशीवदिं देवपूजां प्रत्युत्थानाभिवन्दनम्। पर्यक्के शयनं स्पर्णं न कुर्यान्मृतके॥ २०॥

इसके बाद अर्थान् छः महके वद गर्भस्राव हो तो उस स्त्रीको अपनी जातिके अनुरूप अशीच होता है।

गर्भपात होनेपर सपिण्डको सद्यः (स्वानंतरः) शुद्धि हो जानी है। १८॥ कलियुगमें जननाशौच और मरणाशौचसे सभी वर्णोको दस दिनमें शुद्धि हो जनी है ऐसा शास्त्रका निर्णय है। १९॥ मरणाशौचमें आशीर्वांद,

तेरहवाँ अध्याव

909

देवपूजा, प्रत्युत्थान (आगन्तुकके स्वागतार्थं उठना), अभिवादन, पलंगपर शयन अथवा किसी अन्यका स्पर्श नहीं करना चाहिये॥२०॥

सन्ध्यां दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम् । ब्रह्मभोज्यं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसूनके ॥ २१ ॥ नित्यं नैमिनिकं काम्यं सूतके यः समाचरेत् । तस्य पूर्वकृतं नित्यादिकं कर्म विनश्यति ॥ २२ ॥ व्यतिनो मन्त्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च । ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो न हि राज्ञां च सूतकम् ॥ २३ ॥ (इसी प्रकार) मरणाशीचमें संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मणभोजन एवं व्रत<sup>रे</sup> नहीं करना

सुनके पुनके कुथन् प्राण्यवामयस्त्रकम् तथा मार्डनमन्त्रामनु पनसंच्यायं पार्डयेत्। गायत्री सम्बगुच्याय सूर्वाधार्यः निवेदयेत्। मार्जनं तु न वा कर्ण्यमुपस्थानं न चैव हि॥

(पाद्धाव आचारभूषण १०३—१०४)

अशीवर्षे मामान्यरूपमे म>माका निवेध होनेपर पी मञ्चावन्दनकर्य नित्यकर्प होनेके कारण अभीवकालपे भी निम्न श्लोकके अनुमार करनेका विधान है—

सन्धारिति च होम च यावजीवं समाचेत् । न त्यतेत् सृतके वापि त्यत्रन् गळत्यधोर्गातम्॥ (महर्षि पुलस्त्य) सप्पान्यरूपमे कुण और जलका प्रयोग नहीं हाता। अमन्त्रक प्रान्तपम करे। मार्जन-मन्त्रीका भनसे उच्चरण करे, गायत्रीका उच्चरण कर सूर्यार्थ्य दे।

२ यद्यपि अशीकावस्थामें व्रतका निवेध है, परनु एकादशी तथा प्रकेष आदि वर्तमें अन्त ग्रहण करना उचित नहीं है।

चाहिये। २१॥ जो व्यक्ति मृतकमें नित्य-नैमिनिक अथवा काम्य कमें करता है, उसके द्वारा पहले किये गये नित्य-नैमिनिक आदि कमें विनष्ट हो जाते हैं॥ २२॥ वृती (ब्रह्मचारी), मन्त्रपून, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यती और राजा—इन्हें सूतक नहीं लगता॥ २३॥

विवाहोत्सवयद्वेषु जाते च पृतस्तके । तस्य पूर्वकृतं चात्रं भोज्यं तन्मनुख्यीत्॥ २४॥ सूनके यस्तु गृह्णाति तदज्ञानात्र दोषभाक् । दाता दोषभवाष्मीति याचकाय ददन्निष ॥ २५॥ प्रच्छाद्य सूनकं यस्तु ददात्यत्रं द्विजाय च । ज्ञात्वा गृह्णात्त ये विप्रा दोषभाजस्तु एव हि ॥ २६॥

विवाह, उत्पव अथवा यजमें मरणार्शीच हो जानेपर उस अशौचकी प्रवृत्तिक पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है—ऐसा मनुने कहा है। २४॥ सृनक न जाननेक कारण जो व्यक्ति सृनकवाले घरसे अन्मादि कुछ ग्रहण करता है, वह दोपी नहीं होता, किंनु याचकको देनेवाला दाता दोषका भागी होता है। २५॥ जो सृतकको छिपाकर ब्राह्मणको अन्न देना है, वह दाना तथा सूनकको जानकर भी जो ब्राह्मण सूनकानका भोजन करता है, वे दोनों हो दोषी होते हैं॥ २६॥

तस्मात् सूतकशुद्धवर्थं पितुः कुर्वातसिपण्डनम् । ततः पितृगणैः सार्धं पितृलोकं स गच्छति ॥ २७॥ द्वादशाहे त्रिपक्षे वा षणमासे वतसरेऽपि वा । सिपण्डीकरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ २८॥ मया तु प्रोच्यते तार्श्वं शास्त्रधर्मानुसारतः । चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहे सिपण्डनम् ॥ २९॥

तेरहवाँ अध्याय

958

इसिलये सूतकसे शुद्धि प्राप्त करनेके लिये पिताका सिषण्डन-श्राद्ध करना चाहिये। तभी वह मृतक पितृगणोंके साथ पितृलोकमें जाता है।। २७।, तन्वदर्शों मुनियोंने वारहवें दिन, तीन पक्षमें, छ: मासमें अथवा एक वर्ष पूर्ण होनेपर सिपण्डीकरण कहा है। २८। हे तक्ष्यं। में तो श्रास्त्रधमंक अनुसार चारों वर्णोंके लिये वारहवें दिन ही सिपण्डीकरण करनेके लिये कहना हैं। २९॥

अनित्यत्वात्किलिधर्माणां पुंमां चैवायुषः क्षयात् । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते ॥ ३०॥ व्यवस्थोत्सवादीनि व्रतस्योद्यापनानि च । विवाहादि भवेत्रैव मृते च गृहमेधिनि ॥ ३१॥ भिक्षुर्भिक्षां न गृह्णाति हन्तकारो न गृह्यते । नित्यं नैमिनिकं लुप्येद्यावित्पण्डो न मेलितः ॥ ३२॥

कित्युगमें धार्मिक भावनाके अनित्य होनेसे, पुरुषोको आयु क्षोण होनेसे और शरीरकी अस्थिरताके कारण बारहवें दिन हो स्पिण्डोकरण कर लेना प्रशस्त है। ३०॥ गृहस्थके मरनेपर वृतवन्ध उत्सव आदि, वृत, उद्यापन तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते॥ ३१॥ जवनक पिण्डमेलन नहीं होता (अर्थात् पितरोंमें पिण्ड मिला नहीं दिया जाता या मिप्ण्डिकरण-श्राद्ध नहीं हो आता) तबनक उसके यहाँसे भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ मत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य-निमिनक कर्मोंका भी लोप रहवा है। ३२॥

कर्मलोपात् प्रत्यवाची भवेत्तस्मात्मपिण्डनम् । निर्तानकः साग्निको वा द्वादशाहे समाचरेत् ॥ ३३ ॥ यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलम् । तत्फलं समवाजोति द्वादशाहे सपिण्डनात् ॥ ३४ ॥ अतः स्नात्वा मृतस्थाने गोमयेनोपलेपिते। शास्त्रोक्तन विधानन सपिणडीं कारयेत् सुतः॥ ३५॥ कर्मका लोप होनेसे दोयका भागी होना पड़ता है, इसलिये चाहे निर्राग्रक हो या साग्निक (अग्निहोत्री) बारहवें दिन सपिण्डन कर देना चाहिये। ३३। सभी तांथींमें स्नान आदि करने और सभी यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल बारहवें दिन सपिण्डन करनेसे प्राप्त होता है। ३४॥ अतः स्नान करके मृतस्थानमें गोमयसे लेपन करके पुत्रको शास्त्रोक्तविधिसे सपिण्डन श्राद्ध करना चाहिये। ३५॥

पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदिसे विश्वेदेवोका पूजन करे और असद्गतिक पितरोक लिये भूमिमें विकिर देकर हाथ पाँच धोकर पुन: आचमन करे॥ ३६॥ तब वसु, रुद्र और अदिल्यस्वरूप पिता, पितामह तथा प्रपितामहको क्रमश: एक-एक अर्थात् तीन पिण्ड प्रदान करे और चौथा पिण्ड मृतकको प्रदान करे॥ ३७॥ चन्दन, तुलसीपत्र, धूप-दीप, सुन्दर भोजन, ताम्बूल, सुन्दर वस्त्र तथा दक्षिणा आदिसे पूजन करे॥ ३८।

प्रेतपिण्डं त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया। पितामहादिपिण्डेषु मेलयेतं पृथवपृथक्॥ ३९॥ पितामहा। सर्प गण्यः पितामहस्यं पितः। सपिण्डीकरणं क्यांदिति नार्श्यं यतं मपः॥ ४०॥

तेरहर्वा अध्याय

858

तदनन्तर मुवर्णको शलाकामे प्रेनके पिण्डको तीन भागोमें विभक्त करके पितामह आदिके पिण्डोमें पृथक्-पृथक् उसका मेलन करे। अधान् एक भाग पितामहके पिण्डमे, दूसरा भाग प्रिप्तामहके पिण्डमें तथा तीसरा भाग वृद्धप्रिपतामहके पिण्डमें मिलाये। ३९॥ हे नाक्ष्यं। मेरा मन है कि माताक पिण्डका मेलन पितामही आदिके पिण्डके साथ और पिताके पिण्डका मेलन पितामह आदिके पिण्डके साथ करके सपिण्डीकरण श्राद्ध सम्मनन करना चाहिये॥ ४०॥

मृते पितिर यस्याय विद्यते च पितामहः। तेन देवास्त्रयः पिण्डाः प्रपितामहपूर्वकाः॥ ४१॥ तेभ्यश्च पैतृकं पिण्डं मेलयेतं त्रिधा कृतम्। मात्रयंग्रे प्रशान्तायां विद्यते च पितामही॥ ४२॥ तदा मातृकश्चाद्धेऽपि कुर्यात्पैतृकविद्धिः। यद्वा मिय महालक्ष्म्यां तयोः पिण्डं च मेलयेत्॥ ४३॥ अपुत्रायाः स्त्रियाः कुर्यात्पितः मापिण्डनादिकम्। धृश्चादिभिः सहवाऽभ्याः सपिण्डोकरणं भवेत्॥ ४४॥ भत्रादिभिस्त्रिभिः कार्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः। नैतन्सम् मतं ताक्ष्यं पत्या सापिण्ड्यमहिति॥ ४५॥ एकां चितां समारुदी दम्पती यदि काश्यप। तृणमन्तरः कृत्वा श्वशुरादेस्तदाचरेत्॥ ४६॥ विसके पिताकी मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हों, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुनर्योको तीन पिण्ड प्रदान करना चाहिये और पितृपिण्डको नीन धारोमें विभक्त करके (प्रपित्नमह आदि) उन्होंके साथ मेलन करे । माताको मृत्यु हो जानेपर वितामही जीवित हो नो मात्रके स्विण्डन-प्राद्वमें भी पितृ-सिपण्डनकी भाँति प्रपितामही

आदिमें मानृपिण्डका मेलन करना चाहिये अथवा पिनृपिण्डको मेरे पिण्ड (विष्णुजीके)-में और मानृपिण्डको महालक्ष्मीपिण्डमें मिलाये। ४१—४३ । पुत्रहीन स्त्रोका सपिण्डनादि श्राद्ध उसके पतिको करना चाहिये और उसका सपिण्डीकरण उसकी साम आदिके साथ होना चाहिये। ४४ । (एक मनानुसार) विधवा स्त्रीका सपिण्डीकरण पति, धशुर और वृद्ध श्वशुगके साथ करना चाहिये, हे ताक्ष्यं! यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्रीका सपिण्डन पनिकं साथ होनेयोग्य है। ४५ ॥ हे काश्यप! यदि पनि और पत्नी एक ही चितापर आरूढ़ हुए हों तो तृणको वीचमें रखकर धशुरादिके पिण्डके साथ स्त्रीके पिण्डका मेलन करना चाहिये। ४६ ॥

एक एव सुतः कुर्यादादौ पिण्डादिकं पिनुः। तदूर्ध्वं च प्रकुर्वित सत्याः स्नानं पुनश्चरेत्॥ ४७॥ हुनाशं या समारूढा दशाहाभ्यन्तरं सती। तस्या भर्नुर्दिने कार्यं शय्यादानं सपिण्डनम्॥ ४८॥ कृत्या सपिण्डनं ताक्ष्यं प्रकुर्यात्पिनृतर्पणम्। उदाहरेत्स्वधाकारं वेदमन्त्रैः समन्वितम्॥ ४९॥ एक चितापर (माता-चिताका) दण्हमंस्कार किये जानेपर एक हो पुत्र पहले पिनाके उद्देश्यसे पिण्डदान करके छान करे, तदनन्तर (अपनी) सती माताका पिण्डदान करके पुनः स्नान करे ॥ ४७॥ यदि दस दिनके अन्तर्गत किसी सतीने अग्निप्रत्रेश किया है तो उसका शब्यादान और सपिण्डन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिये, जिस दिन पितका किया जाय॥ ४८॥ है महड। सपिण्डोकरण करनेके अनन्तर पितरोंका तर्पण करे और इस क्रियामें वेदमन्त्रोंसे समन्वित स्वधाकारका उच्चारण करे । ४०।

नग्हवाँ अध्याव

१८५

अतिथिं भौजवेत्पश्चाद्धत्तकारं च सर्वदा। तेन तृष्यित पितरो मुनवो देवदानवा:॥५०॥ ग्रासमात्रा भवेद्धिक्षा चतुर्ग्रासं तु पुष्कलम्। पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारो विधीयते॥५१॥ सिपछ्यां विग्रवरणौ पूजवेच्चन्दनाक्षते:। दानं तस्मै प्रदातव्यमक्षय्यनृप्तिहेतवे॥५२॥ इसके पश्चत् अतिथिको भोजन कराये और हन्तकार प्रदान करे। ऐसा करनेसे पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृत्त होते हैं॥५०॥ भिक्षा एक ग्रासके वरावर होतो है, पुष्कल चार ग्रासके वरावर होता है और चार पुष्कलों (सोलह ग्रास)-का एक हन्तकार होता है॥५१॥ सिपण्डीकरणमें ब्राह्मणोंके चरणोंकी पृजा चन्दन-अक्षतसे करनी चाहिये और पितरोंको अक्षयतृतिके लिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये॥५२॥

वर्षवृत्तिं घृतं चाश्रं सुवर्णं रजतं सृगाम् । अश्वं गजं रथं भूमिमाचार्याय प्रदापयेत्॥ ५३॥ ततश्च पूजयेन्यन्त्रैः स्विस्तिवाचनपूर्वकम् । कुङ्कुमाक्षतनैवद्यैर्ग्रहान्देवीं विनायकम् ॥ ५४॥ आचार्यस्तु ततः कुर्यादिभिषेकं समन्नकम् । वद्ध्वा सूत्रं करे दद्यान्यन्त्रपूतांस्तथाक्षतान्॥ ५५॥ वर्षभर जीविकाका निर्वाह करनेयोग्य घृत, अन्त, सुवर्णं, रजत, सुन्दर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमिका आचार्यको दान करना चाहिये॥ ५३॥ इसके बाद स्विस्तिवाचनपूर्वक मन्त्रोंसे कुङ्कुम, अक्षत और नैवेद्यादिके द्वारा ग्रहों, देवी और विनायककी पूजा करनी चाहिये॥ ५४॥ इसके बाद आचार्य मन्त्रोच्चारण करते हुए (यजमानका) अभिषेक करे और हाथमें रक्षामृत्र वाँधकर मन्त्रसे पवित्र अक्षत प्रदान करे॥ ५५॥

ततश्च भोजयेद्विप्रान्मिष्टार्श्विविधेः गुभैः। दश्चत्मदक्षिणां तेभ्यः सजलानान् द्विषङ्घदान्॥ ५६॥ वार्यायुधप्रतोदस्तु दण्डस्तु द्विजभोजनात्। स्पृष्टव्याश्च ततो वर्णः शुध्येरन् ते ततः क्रमात्॥ ५७॥ एवं सिपण्डनं कृत्वा क्रियावस्त्राणि सन्त्यजेत्। शुक्लास्यरधरो भूत्वा श्रव्यादानं प्रदापयेत्॥ ५८॥ तदननर विविध प्रकारकं सुम्वादु मिण्टान्नोमे ब्राह्मणांको भोजन कराये और फिर दक्षिणासहित अन्न एवं जलयुक्त वारह घट प्रदान करे। ५६॥ तदननर ब्राह्मणांदिको वर्णक्रमसे (अपनी शुद्धिहेतु) क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डण्डेका स्पर्श करना चाहिये अर्थात् ब्राह्मण जलका, क्षत्रिय शम्त्रका, वर्षय कोड़ेका तथा शूद्ध डण्डेका स्पर्श करे। ऐसा करनेसे वे शुद्ध हो जाने हैं। ५७॥ इस प्रकार सपिण्डन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गये वस्त्रोंका त्याग कर दे। इसके बाद क्षेतवर्णके वस्त्रको धारण करके शब्यादान करे। ५८।

शाय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवाः सवासवाः। तस्माच्छ्या प्रदानव्या परणे जीवितेऽपि वा॥ ५१॥ सारदारुपर्यो राप्यां मुचित्रीक्षित्रितां दृढाम्। पट्टमूर्त्रीवितनितां हेमपत्रैरलंकृताम्॥ ६०॥ हंसनूलीप्रतिच्छत्रां शुभशीषीपधानिकाम्। प्रच्छादनपटीयुक्तां पुष्पगन्धः सुवासिताम्॥ ६१॥ दिव्यबन्धः सुबद्धां च सुविशालां सुखप्रदाम्। शय्यामेवं विधां कृत्वा ह्यास्तृतायां न्यसेद्भुवि॥ ६२॥ छत्रं दीपालयं राप्यं चामरामनभाजनम्। भृद्गारं करकादर्शं पञ्चवर्णवितानकम्॥ ६३॥ प्रथमन्यः भवेन किञ्चित्रच्छान्यद्पकारकम्। तन्मर्वं परितम्मस्याः स्वे स्वे स्थाने नियोजयेत्॥ ६४॥

ना कार्याची

672

तस्यां संस्थापये द्वैमं हारें लक्ष्मीसमन्तितम् । सर्वाभरणसंयुक्तमायुधाम्बरसंयुतम् ॥६५॥ इन्द्रसहित सभी देवता शय्यादानको प्रशंसा करते हैं, अनः मृतकके उद्देश्यमे उसकी मृत्युके बाद अथवा जीवन-कालमें भी शय्या प्रदान करनी चाहिये॥ ५१॥ शय्या सुदृढ़ काष्ठकी सुन्दर एवं विचित्र चित्रोंसे चित्रित, दृढ़, रेशमी सूत्रोसे बिनी हुई तथा स्वर्णपत्रोंसे अलङ्कृत हो॥६०॥ धेत रूईकं गद्दे, सुन्दर तिकये तथा चादरसे युक्त हो एवं पुष्प, गन्ध आदि इच्योंसे सुनासित हो॥६१॥ वह मुन्दर बन्धनोंसे भलीभाँति वधी हुई हो और पर्यास विशाल हो तथा सुख प्रदान करनेवालो हो—ऐसी शय्याको बनाकर आस्तरणयुक्त (कुश या दरो चादरयुक्त) भूमिपर रखे।६२॥ उस शय्याके चारों ओर छाता, चाँदोका दीपालय, चैवर, आसन और पात्र, भृङ्गार (झारो या कलश), करक (गडुआ), दर्पण, पाँच रंगोंवाला चैदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियोंको यथास्थान स्थापित करे।६३-६४॥ उस शय्याके कपर सभी प्रकारके आभूषण, आयुध तथा वस्त्रसे युक्त स्वर्णको श्रीलक्ष्मी-नारायणको मूर्ति स्थापित करे॥६५॥ स्वीणां च शयने थृन्वा कजलालककुङ्कुमम्। वस्त्रं भूषादिकं यच्य सर्वपेष प्रदापयेत्॥ ६६॥ ततो विग्रं सपत्नीकं गन्धपुर्थरलङ्कृतम्। कर्णाङ्कृतीयाभरणैः कण्डमूत्रैश्च काञ्चनैः॥६७॥ उष्णीपमृत्तरेयं च चोलकं परिधाय च। स्थापयेत् सुखशय्यायां लक्ष्यीनारायणाग्रतः॥६८॥ सौभायवतो स्त्रीके लिये दी जानेवाली शय्यके साथ पूर्वोक्त वस्तुओंके अतिरिक्त कञ्चल, महावर,

कुङ्कुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे। ६६॥ तदनन्तर सपत्रीक

ब्राह्मणको गन्ध पुष्पादिसे अलङ्कृत करके ब्राह्मणीको कर्णाभरण, अङ्गुलीयक (अँगूठी) और सोनेके कण्ठसूत्रसे विभूषित करे। ६७॥ उसके बाद क्राह्मणको साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्रीलक्ष्मी-नारायण (मूर्ति) के आगे सुखशस्यापर वैटाये। ६८॥

कुङ्कुमैः पुष्पमालाभिर्हिरि लक्ष्मीं समर्वयेत् । पूजयेल्लोकपालांश्च ग्रहान् देवीं विनायकम् ॥ ६९ ॥ उत्तराभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा कुसुमाञ्चलिम् । उच्चारयेदिमं मन्त्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः ॥ ७० ॥ यथा कृष्ण त्वदीयास्ति शय्या क्षीरोदसागरे । तथा भूयादशून्येयं मम जन्मनि जन्मनि ॥ ७१ ॥

कुड़ू म और पुष्पमाला आदिमे श्रांलक्ष्मी-नारायणकी भलीभौति पूजा करे। तदनन्तर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायककी पूजा करे॥ ६९। उत्तराभिपुख होकर अञ्जलिमें पुष्प लेकर ब्राह्मणके सामने स्थित होकर इस मन्त्रका उच्चारण करे—॥ ७०॥ हे कृष्ण। जैसे क्षीरमागरमें आपकी शय्या है, वैसे ही जन्म-जन्मान्तरमें भी मेरी शय्या सूनी न हो॥ ७१॥

एवं पुष्पाञ्चिति विप्रे प्रतिमायां हरे: क्षिपेत् । ततः सोपस्करं शय्यादानं संकल्पपूर्वकम्॥ ७२॥ दद्याद् व्रतोपदेष्ट्रे च गुरवे ब्रह्मवादिने । गृहाण ब्राह्मणैनां त्वं कोऽदादिति कीर्तयन्॥ ७३॥ आन्दोलयेदद्विजं लक्ष्मीं हरिं च शयने स्थितम्। ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्॥ ७४॥ वस प्रकण प्रार्थक करके विष्य और श्रीसक्ष्मी-सम्बणको प्राप्तकृति चहाकर सङ्ग्रहस्पर्यक तपाकर (अधी

तरहंवी अध्यत्वी

163

सामग्रियों)-के साथ व्रतोपदेशक, ब्रह्मवादी गुरको शय्याका दान दे और कहे—'हे ब्राह्मण! इस शय्याको ग्रहण करो'—ब्राह्मण 'कोऽदात्०' यह मन्त्र कहते हुए ग्रहण करे॥ ७२-७३॥ इसके ब्राद शय्यापर स्थित ब्राह्मणको, लक्ष्मो और नारायणको प्रतिमाको हिलाये, तदनन्तर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे। ७४॥

सर्वोपस्करणैर्युक्तं प्रद्धादितमुन्दरम्। शय्यायां सुखसुप्यर्थं गृहं च विभवे सित॥ ७५॥ जीवमानः स्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति यः। स जीवंश वृषोत्सर्गं पर्वणीषु समाचरेत्॥ ७६॥ इयमेकस्य दातव्या बहूनां न कदाचन। साविभक्ता च विक्रीता दातारं पातयत्यथः॥ ७७॥

यदि पर्याप्त विभव (धन-सम्पति) हो तो शब्दामें सुखपूर्वक शयन करनेके लिये सभी प्रकारके उपकरणोंसे युक्त अत्यन्त सुन्दर गृहदान (घरका दान) भी करे॥ अद्। जो जीवितावस्थामें अपने हाथसे शब्दादान करता है, घह जीते हुए हो पर्वकालमें वृपोन्सर्ग भी करे॥ ७६॥ एक शब्दा एक ही ब्राह्मणको देनी चाहिये। बहुत ब्राह्मणोंको एक शब्दा कदापि नहीं देनी चाहिये। यदि वह शब्दा विभक्त अधवा विक्रय करनेके लिये दी जाती है तो वह दाताके अधःपतनका कारण वननी है॥ ७७॥

पात्रे प्रदाय शयनं वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। पिता च दाता तनयः परत्रेह च मोदते॥ ७८॥ पुरन्दरगृहे दिव्ये सूर्यपुत्रालयेऽपि च। उपतिष्ठेत्र सन्देहः शय्यादानप्रभावतः॥ ७९॥

t कोऽदान्कम्मा अदान्कामोऽदान्कामान्यदान् कामो दाना कामः प्रनिव्रहोता कार्यतने ॥ (थजु० ७ । ४८)

विमानवरमारूढः सेव्यमानोऽप्सरोगणैः । आभृतसम्प्तवं यावित्तष्ठत्यातङ्कवर्षितः ॥ ८० ॥ सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वपर्वदिनेषु च । तेभ्यश्चाप्यधिकं पुण्यं श्च्यादानोद्भवं भवेत् ॥ ८१ ॥ एवं दत्त्वा सुतः शय्यां पददानं प्रदाययेत् । तच्वृणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत् कथयामि ते ॥ ८२ ॥ छत्रोपानहवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलुः । आसनं पञ्चपात्राणि पदं सप्तविधं स्मृतम् ॥ ८३ ॥

सत्पात्रमें शय्यादान करनेसे वाज्छित फलकी प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देनेवाला पुत्र—दोनों इस लोक और परलोकमें मुदित (सुखी) होते हैं ॥ ७८ ॥ शय्यादानके प्रनापसे दाता दिव्य इन्द्रलोकमें अथवा सूर्यपुत्र यमके लोकमें पहुँचता है, इसमें संशय नहीं ॥ ७९ ॥ श्रेष्ठ विमानपर आरूढ होकर अपसरागणोंसे सेवित दाता प्रलयपर्यन्त आतङ्करहित होकर स्वर्गमें स्थित रहता है ॥ ८० ॥ सभी तीर्थोमें तथा सभी पर्वदिनोंमें जो भी पुण्यकार्य किये जाते हैं, उन सभीसे अधिक पुण्य शय्यादानके द्वारा प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ इस प्रकार पुत्रको शय्यादान करके पददान देना चाहिये। पददानके विषयमें मैं तुम्हें यथावत् बतलाता हुँ, सुनो ॥ ८२ ॥ छत्र (छाता), उत्तनह (बूता), वस्त्र, मुद्रिका (अँगूठो), कमण्डल, आसन तथा पञ्चपात्र—ये सात वस्तुएँ पद कही गयी हैं ॥ ८३ ॥

दण्डेन तरप्रपात्रेण ह्यामात्रेभीजनैरिप । अर्घ्यकोपर्वातेश्च पदं सम्पूर्णतां वजेत् ॥ ८४ ॥ त्रयोदणपदानीन्धं सथाणक्या विद्या क स्थान के विदेशाः प्रदशाद द्वादणेऽहिन ॥ ८५ ॥

FACTOR STREET

999

अनेन पददानेन धार्मिका यान्ति सद्गतिम्। यपमार्गं गतानां च पददानं सुखप्रदम्॥८६॥ आतपस्तत्र व रौद्रो दहाते येन मानवः। छत्रदानेन सुच्छाया जायते तस्य मूर्द्धनि॥८७॥ दण्डं, ताप्रपात्र, आमान्त (कच्चा अन्त), भोजन, अव्यंपात्र और यज्ञोपवीतको मिलाकर पदको सम्पूर्णता होती है॥८४। इस प्रकार शक्तिके अनुसार तेरह पददानोको व्यवस्था करके बारहवें दिन तेरह ब्राह्मणोंको पददान करना चाहिये। ८५॥ इस पददानसे धार्मिक पुरुष सद्गतिको प्राप्त होते हैं। यममार्गमें गये हुए जोवोंके लिये पददान सुख प्रदान करनेवाला होता है॥८६॥ वहाँ यममार्गमें अन्यन्त प्रचण्ड आत्म (चाम) होता है, जिससे मनुष्य जलता है, छत्र (छाता) दान करनेसे उसके सिरपर सुन्दर छाया हो जाती है॥८७॥

अतिकण्टकसंकीणें यमलोकस्य वन्यंति । अश्वारूढाश्च ते यान्ति ददन्ते यद्युपानही ॥ ८८ ॥ श्रीतोष्णवातदुःखानि तत्र घोराणि खंचर । वस्त्रदानप्रभावेण मुखं निस्तरते पश्चि॥ ८९ ॥ जो जुनादान करते हैं, वे अन्यन्त कण्टकाकीणं यमलोकके मार्गमें अद्यपर चड़कर जाते हैं ॥ ८८ ॥ हे खेचर ! वहाँ (यममार्गमें) शांत, गरमी और वायुसे अत्यन्त घोर कष्ट मिलता है । वस्त्रदानके प्रभावसे जीव सुखपूर्वक उस मार्गको तथ कर लेता है ॥ ८९ ॥

यमदूता महारौद्राः करालाः कृष्णपिङ्गलाः। न पीडयन्ति तं मार्गे मुद्रिकायाः प्रदानतः॥ १०॥ बहुधर्मसमाकीर्णे निर्वाते तोयवर्जिते। कमण्डलुप्रदानेन तृषितः पिवते जलम्॥ ११॥ मृतोदेशेन यो दद्याञ्जलपात्रं च ताम्रजम्। प्रपादानसहस्वस्य यत्फलं सोऽश्नुते धुवम्॥ ९२॥ आसने भोजने चैव दत्ते सम्यग्द्विजातये। सुखेन भुङ्के पाथेयं पथि गच्छञ्छनै: शनै:॥ ९३॥

यमके मार्गमें महाभयंकर और विकास तथा काले और पीले वर्णके यमदून मुद्रिका प्रदान करनेसे जीवको पीड़ा नहीं देते हैं। ९०॥ कमण्डलुका दान करनेसे अत्यन्त धूपसे परिपूर्ण, वायुरहित और जलिविहीन यममार्गमें जानेवाला वह प्यासा जीव प्यास लगनेपर जल पीता है। ९१। मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे जो ताम्रका जलपात्र देता है, उसे एक हजार प्रपादानका फल अवश्य ही प्राप्त होता है॥ ९२॥ ब्राह्मणको सम्यक्-रूपसे आसन और भोजन देनेपर यममार्गमें चलता हुआ जीव धीरे-धीरे सुखपूर्वक पाथेय (भोज्य पदार्थ)-का उपभोग करता है॥ ९३॥

एवं सपिण्डनदिने दत्त्वा दानं विधानतः। बहुन् सम्भोजयेद्विप्रान् यः श्वपाकादिकानपि॥ ९४॥ ततः सपिण्डनादूर्ध्वमर्वाक्संबत्सरादपि। प्रतिपासं प्रदातव्यो जलकुम्भः सपिण्डकः॥ ९५॥

इस प्रकार सपिण्डनके दिन विधानपूर्वक दान दे करके बहुत-से ब्राह्मणोंको तथा चाण्डाल आदिको भी भौजन देना चाहिये। ९४॥ इसके बाद वर्षके पूर्व हो (बारहवें दिन) सपिण्डन करनेपर भी प्रत्येक मास जलकुम्भ और पिण्डदान करना चरहिये॥ ९५॥

कृतस्य क्रमणं मस्ति प्रेनकार्याद्वेत ग्वम प्रेतार्थं तु पुनः कुर्यादशस्यत्पिहेतवे॥ ९६॥

तरहर्वा अध्याय

\$43

अतो विशेषं वक्ष्यामि पासिकस्याव्यिकस्य च। पाक्षिकस्य विशेषं च विशेषितिधिसंस्थिते॥ ९७॥ पौर्णमास्यां मृतो यस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका। चतुर्थ्यां तु मृतो यस्तु नवमी तस्य ऊनिका॥ ९८॥ नवम्यां तु मृतो यस्तु रिका तस्य चतुर्दशी। इत्येवं पाक्षिकं श्राद्धं कुर्याद्विंशतिमे दिने॥ ९९॥ हे खग। प्रेतकार्यको छोड्कर अन्य किसी कर्मका पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाना, कितु प्रेतकी अक्षयतृप्तिके लिये। १९॥ उतः पुनः पुनः पिण्डदानादि करना चाहिये॥ ९६॥ अतः मैं विशेष तिथिपर मृत्य होनेवाले जीवके मासिकः वार्षिक और

पुनः-पुनः पिण्डदानादि करना चाहिये ॥ १६ ॥ अतः मैं विशेष तिथिपर मृत्यु होनेवाले जीवके मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्धके विषयमें कुछ विशेष बात कहूँगा ॥ १० ॥ पूर्णमासी विथिपर जो मरता है, उसका ऊनमासिक श्राद्ध चतुर्थी विथिको होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थीको हुई है, उसका ऊनमासिक श्राद्ध नवमी तिथिको होता है ॥ १८ ॥ नवमी विथिको जिसकी मृत्यु हुई है, उसका ऊनमासिक श्राद्ध नवपी तिथिको होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध वीसवें दिन करना चाहिये॥ १९ ॥

एक एव यदा मासः संक्रान्तिद्वयसंयुनः। मासद्वयगतं श्राद्धं मलमासे हि शस्यते॥ १००॥ एकस्मिन्मासि मासौ द्वौ यदि स्यातां तयोर्द्वयोः। तावेव पक्षौ ता एव तिथयस्त्रिंशदेव हि॥ १०१॥

यदि एक ही मासमें दो संक्रान्तियाँ हों तो दो महोनोंका श्राद्ध मलमासमें ही करना चाहिये। १००॥ यदि एक ही मासमें दो मास हों तो उस मासके ही वे दोनों पक्ष और वे ही तीस तिथियाँ उन दोनों महीनोंकी मानी जायँगी॥ १०१॥ तिथ्यधें प्रथमे पूर्वो द्वितीयाऽर्धे नदुत्तरः । मासाविति बुधिश्चन्द्रौ मलमासस्य मध्यगौ ॥ १०२ ॥ असंक्रान्ते च कर्तव्यं सपिणडीकरणं खग । तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं तथा ॥ १०३ ॥ संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादिधमासिकः । तदा त्रयोदशे मासि क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी ॥ १०४ ॥

भलमाममें पड़नेवाले उन दोनों मामोंक (मामिक श्राद्धके) विषयमें विद्वानोंको यह व्यवस्था सोचनी चाहिये कि श्राद्ध-तिथिके दिनके पूर्वाईमें प्रथम मामका श्राद्ध करे और द्वितीयाईमें (दोपहरके बाद) दूसरे मासका श्राद्ध करे । १०२ । हे खग! संक्रान्तिरहित माम (मलमाम)-में भी सिपण्डोकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये । १०३ । यदि वर्ष पूर्ण होनेके मध्यमें अधिमास आना है तो तेरह महीने पूर्ण होनेके अननार प्रेतका वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये ॥ १०४ ॥

पिण्डवन्यंमसंक्रान्ते संक्रान्ते पिण्डमंयुतम्। प्रतिसंवत्सरं श्राद्धमेवं मासद्वयेऽपि च॥१०५॥
एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकं श्राद्धमाचरेत्। तरिमन्नपि विशेषेण भोजनीया द्विजातयः॥१०६॥
संक्रान्तिरहित माममें पिण्डरहित श्राद्ध (आमश्राद्ध) और संक्रान्तियुक्त माममें पिण्डयुक्त श्राद्ध करना चाहिये।
इस प्रकार (प्रथम) वार्षिक श्राद्धको (मलमाम तथा उसके बाद आनेवाले शुद्ध मास—तेरहवें मास) दोनों ही
मासोमें करना चाहिये।१०५॥ इस प्रकार वर्ष पूर्ण होनेपर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये और वार्षिक श्राद्धकी
निधिको विशेषकपमे ब्राह्मजोंको भोजन करना चाहिये १०६।

तेरहवाँ अध्याय

१९५

कुर्यात् संवतसराद्ध्वं श्राद्धे पिण्डत्रयं सदा। एकोहिष्टं न कर्तव्यं तेन स्यात्पतृषातकः ॥ १००॥ तीर्थश्राद्धं गयाश्राद्धं गजच्छायां च पैनृकम्। अब्दमध्ये न कुर्वीत ग्रहणे न युगादिषु॥ १०८॥ यदा पुत्रेण व कार्यं गयाश्राद्धं खगेश्वर। तदा संवतसराद्ध्वं कर्तव्यं पिनृभक्तितः ॥ १०९॥ गयाश्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात्। गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम्॥ १९०॥ तुलसीमञ्जरीभिश्च पूजयेद् विष्णुपादुकाम्। तस्यालवालतीर्थेषु पिण्डान् दद्याद्ययाक्रमम्॥ १९१॥

एक वर्ष पूर्ण हो जानेपर श्राद्धमें हमेशा तीन पिण्डदान करना चाहिये। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पितृघातक होता है। १०७ । तीर्धश्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा गजच्छाया योगमें, युग़दि तिथियों तथा ग्रहणमें किया जानेवाला पितृश्राद्ध वर्षके अंदर नहीं करना चाहिये॥ १०८। हे खगेश्वर! पितृभक्तिसे प्रेरित हो करके पुत्रको एक वर्षके अनन्तर हो गयाश्राद्ध करना चाहिये॥ १०९॥ गयाश्राद्ध करनेसे पितर भवसागरसे मुक्त हो जाते हैं और भगवान् गदाधरकी कृपासे वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। १९०॥ (गयाके विष्णुपद तीर्थमें) तुलसीकी मञ्जरीसे भगवान् विष्णुको पादुकाका पूजन करना चाहिये और उसके आलवाल आदि तीर्थोंमें यथाक्रम पिण्डदान करना चाहिये॥ १११॥

उद्धरेत् सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम् । शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याद् गयाशिरे॥ ११२॥

१ गजन्छायायोगः—अब चन्द्रमा मधा नश्चत्रमें हो, सूर्य हस्त नश्चत्रमें हो और त्रयोदशी तिथि हो तब गजन्छायायोग बनता है।— यदैन्दुः पितृदैक्तये हंसश्चैद करे स्थित:। निधिवैत्रक्षी या च गजन्छायेति मा स्मृता॥ (हेमादि क्राह्वकल्प)

गयामुपेत्य यः श्राद्धं करोति कुलनन्दनः । सफलं तस्य तज्जन्य जायते पितृतृष्टिदम् ॥ ११३ ॥ श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथा खगेश्वरः । इक्ष्वाकोर्पनुपुत्रस्य कलापोपवने सुरैः ॥ ११४ ॥ अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः । गयामुपेत्य ये पिण्डान् दास्यन्यस्माकमाद्रात्॥ ११६ ॥ एवमामुष्यिकी ताक्ष्यं यः करोति क्रियां सुतः । सस्यात् मुखी भवेन्युकः कौशिकस्यात्यजा यथा ॥ ११६ ॥ भरद्वाजात्मजाः सप्त भुक्त्वा जन्मपरम्यराम् । कृत्वापि गोवधं ताक्ष्यं मुक्ताः पितृप्रसादतः ॥ ११७ ॥

जो व्यक्ति गयाशिरमें शमीके पनेके समान प्रमाणवाले पिण्डको देना है, वह सातों गोत्रोंके (अपने) एक-सौ-एक पुरुषोंका उद्धार करता है। ११२। कुलको आनिद्धत करनेवाला जो पुत्र गयामें जाकर श्राद्ध करता है, पितरोंको तुष्टि देनेके कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। ११३॥ हे खगेश्वर! यह सुना जाता है कि देव-पितरोंने मनुके पुत्र इक्ष्वाकुको कलापवनमें यह गाथा मुनायो थो—॥११४॥ क्या हमारे कुलमें ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होगे, जो गयामें जाकर आदरपूर्वक हमलोगोंको पिण्ड प्रदान करेंगे?॥११५॥ हे ताक्ष्यं! इस प्रकार जो पुत्र पितरोंकी आमुम्मिक (परलोक सम्बन्धा) क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिकके (द्विजके सात) पुत्रोंकी भाँति मुक्त हो जाता है ।११६॥ हे ताक्ष्यं! भरद्वाजके सात पुत्र (पितृश्वद्धके हेतु) गोवध करके भी सात जन्मपरम्पराओंको भोग करके पितरोंके प्रसादसे मुक्त हो गये। ११७॥

सप्तव्याधाः दशाणेषु मृगाः कालञ्चरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्द्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ १९८॥

॰ जीशिकक साम प्रजीको कथा सन्ध्यपुराण दरिवशसूराम दरिवशपर्ध) तथा परापुराण (सृष्टिखण्ड) आदिमें विस्तारसे दी गयी है।

# तेरहवाँ अध्याय

१९७

तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे द्वाह्यणा वेदपारगाः। पिनृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्तिं द्विजात्मजाः॥ १९९॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पिनृभक्तो भवेत्।। १२०॥ एतत्ताक्ष्यं प्रयाऽऽख्यातं सर्वप्रयोधवेदिहिकम्। पुत्रवाञ्छाप्रदं पुण्यं पिनुमृक्तिप्रदायकम्॥ १२१॥ निर्धनोऽपि नरः कश्चिद् यः शृणोति कथापिमाम्। सोऽपि चापविनिर्मृक्तो दानस्य फलमाजुयान्॥ १२२॥ विधिना कुरुते यस्तु श्राद्धं दानं मयोदिनम्। शृणुयाद्गारुडं चापि शृणु तस्यापि यत्फलम्॥ १२३॥

(कीशिकके वे सतों पुत्र प्रथम जन्ममें) दशार्ण देशमें मात व्याधों के रूपमें उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्ममें वे कालग्रर पर्वतपर मृगके रूपमें उत्पन्न हुए। फिर शरद्द्वीपमें चक्रवाकके रूपमें उत्पन्त हुई, अगले जन्ममें मानसरीवरमें हंसके रूपमें उत्पन्न हुए॥ ११८। वे हो कुरुक्षेत्रमें वेदपारमामो ब्राह्मणके रूपमें उत्पन्न हुए और पितरीं के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मणपुत्र मुक्त हो गये। इसिलये पूरे प्रयत्नमे मनुष्यको पितृभक्त होना चाहिये। पितृभक्तिके कारण मनुष्य इस लॉक तथा परलोकमें भी सुखी होता है॥ ११९-१२०॥ हे ताक्ष्यं! यह सब औध्वदिहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्रकी कामनाको पूर्ण करनेवाला, पुण्यप्रद तथा पिताको मुक्ति प्रदान करनेवाला है॥ १२९॥ जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथाको सुनता है, वह भी पापसे मुक्त होकर (पितरींक निमित्त दिये जानेवाले) दानका फल प्राप्त करता है॥ १२२॥ जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गये श्राद्धी एवं दानोंको विधिपूर्वक करता है और गरुडपुराणकी कथाको सुनता है, उसके फलको सुनो—॥ १२३॥

मध्यमें वैवस्वत (यम)-का जो नगर है, वह सम्पूर्ण नगर बज़का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है ॥ ४॥

चतुर्द्धारमुच्चप्राकारवेष्ट्रितम् । योजनानां सहस्रं हि प्रमाणेन तदुच्यते ॥ ५ ॥ तिस्मन् पुरेऽस्ति सुभगं चित्रगुप्तस्य मन्दिरम् । पञ्चविंशतिसंख्याकैयों जनैर्विस्तृतायतम् ॥ ६ ॥ दशोविङ्तं महादिव्यं लोहप्राकारवेष्ट्रितम् । प्रतोलीशतसंचारं पताकाध्वजभूषितम् ॥ ७ ॥ विमानगणसंकीण गीतवादित्रनादितम् । चित्रितं चित्रकुशलैर्निर्मितं देविशिल्पिभिः ॥ ८ ॥

वह पुर चौकोर, चार द्वागेंबाला, ऊँचो चहारदोवारीसे घिरा हुआ और एक हजार योजन प्रमाणवाला कहा गया है॥ ६ । उस पुरमें चित्रगुषका सुन्दर मन्दिर है, जो पच्चीस योजन लम्बाई और चौड़ाईमें फैला हुआ है॥ ६ ॥ उसकी ऊँचाई दम योजन है और वह लोहेकी अन्यन्त दिव्य चहारदीवारीसे घिरा है। वहाँ आवागमनके लिये सैकड़ों गिलियाँ हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजोंसे विभूषित है॥ ५ । वह विमानसमूहोंसे घिरा हुआ है और गायन-वादमसे निनादित है। चित्र बनानेमें निपुण चित्रकारोंके द्वारा चित्रित है तथा देवताओंके शिल्पियोंने उसका निर्माण किया है॥ ८ ॥

उद्यानोपवनै रम्यं नानाविहगकृजितम् । गन्धर्वरप्रारोभिश्च समन्तान् परिवारितम् ॥ ९ ॥ तन्मभायां चित्रगुप्तः म्वासने परमाद्भुने । संस्थिनो गणयेदायुर्मानुषाणां यथानथम् ॥ १० ॥

# चीदहर्वा अध्याय

305

वह उद्यानो<sup>र</sup> और उपवनींसे रमणीय है, नाना प्रकारके पक्षिगण उसमें कलस्व करते हैं तथा वह चारों ओरसे गन्धर्वों तथा अप्सराओंसे थिस है॥९॥ उस सभामें अपने परम अद्भुत आसनपर स्थित चित्रगुप मनुष्योंकी आयुकी यथावत् गणना करते हैं॥ १०॥

न मुहाति कथंचित् स सुकृते दुष्कृतेऽपि वा । यद्येनोपार्जितं कर्म शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥ ११ ॥ तत्सर्वं भुञ्जते तत्र चित्रगुप्तम्य शासनान् । चित्रगुप्तालयान् प्राच्यां न्वरस्याति महागृहम् ॥ १२ ॥ दक्षिणस्यां च शूलस्य लूताविस्फोटयोस्तथा । पश्चिमे कालपाशः स्यादजीर्णस्यारुचेस्तथा ॥ १३ ॥

वे मनुष्योंके पाप और पुण्यका लेखा जोखा (अभिलेख) करनेमे त्रुटि नहीं करने। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुपको आज्ञामे उसे उन मवका भाग करना होता है। चित्रगुपके घरके पूरवकी और ज्वरका एक बड़ा विशाल घर है और उनके घरके दक्षिण शुल, लूना और विस्फोटके घर हैं तथा पश्चिममें कालपाश अजीर्ण तथा अर्शचके घर हैं। ११—१३॥

उदीच्यां राजरोगोऽस्ति याण्डुरोगस्तधैव च । एंशान्यां तु शिरोऽतिः स्वादानेय्वामस्ति मूर्च्छना ॥ १४ ॥ अतिसारो नैर्त्रहेने तु वायव्यां शीनदाहकौ । एवमादिधिरन्यश्च व्याधिधिः परिवारितः ॥ १५ ॥ लिखते चित्रगुप्तस्तु मानुपाणां शुभाशुभ्रम् । चित्रगुप्तालयादग्रे योजनानां च विंशतिः ॥ १६ ॥

१ फलदम वृक्षाने युक्त वन उद्यान नथा कृत्ययुक्त वृक्षाने पुक्त वन उपवन कहत्वाता है।

पुरमध्ये महादिव्यं धर्मराजस्य मन्दिरम् । अस्ति ग्लमयं दिव्यं विद्युज्वालाकंवर्चसम् ॥ १७॥ (चित्रगुभके घरके) उत्तरको और राजरंग और पण्डुगेगका घर है, ईशानकोणमें शिरःपीडाका और अग्निकोणमें मूच्छांका घर है॥ १४॥ निक्रियकोणमें अनिकारका, वायव्यकोणमें शोत और दाहका स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों में चित्रगुमका भवन विश्व हुआ है। १५, चित्रगुम मनुष्योंके शुभाशुभ कर्मोंको लिखने हैं चित्रगुमके भवनमें छोम योजन आगे नगरके मध्यभागमें धर्मराजका महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत्की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्यके समान देवीच्यमान है॥ १६ १७।

द्विशतं योजनानां च विस्ताराचायतः स्फुटम्। पञ्चाशच्य प्रमाणेन योजनानां समुचिकृतम्॥ १८॥ धृतं स्नाध्यसहस्त्रेश्च वैदूर्यमणिमण्डितम्। काञ्चनालङ्कृतं नानाहर्म्यप्रासादसंकुलम्॥ १९॥ शारदाधनिभं रुवमकलशैः सुमनोहरम्। चित्रस्फिटिकसोपानं वज्रकुट्टिमशोधितम्॥ २०॥ वह दो सौ योजन चौडा, दो सौ योजन चन्या और पचाम योजन कैचा है। हजार स्नम्भोंपर धारण किया गया है, वैदूर्यमणियो मण्डित है, स्वर्णमे अलंकृत है और अनेक प्रकारके हम्यं (धनिकोंके भवन) और प्रामादगृह (देवमदन तथा राजमदन) से परिपूर्ण है। १८ १९॥ । वह भवन) शरकालोन संघके समान उज्ज्वल, निर्मल एवं मुवर्णके बने हुए कलशोमे अत्यन्त मनेहर है (उसमे) चित्र (बहुरंगी) रंगके स्फाटिकसे बनी हुई सीदियाँ हैं और वह वज्र (सीर) -की कृदिम (फर्शः से स्कृतिमत है। २०।

चौदहवाँ अध्याय

₹03

मुक्ताजालगवाक्षं पताकाध्वजभूषितम् । घण्टानकिनादाद्यं हेमतोरणमण्डितम्॥ २१॥ **नानाऽऽश्चर्यमयं** स्वर्णकपाटशतसङ्कुलम् । नानादुमलतागुल्मैर्निष्कण्टैः सुविराजितम् ॥ २२ ॥ एवमादिभिरन्येशु भूषणैभूषितं सदा । आत्मयोगप्रभावेश निर्मितं विश्वकर्मणा॥ २३॥ गवाक्षीं (गेशनदानीं)-में मोनियोके झालर लगे हैं . वह पत्रकाओं और ध्वजोसे विभूषित, घण्टा और नगाड़ोंसे निनादित तथा स्वर्णके बने तोरणोंसे मण्डित है । २१ । वह अनेक आश्चर्योंसे परिपूर्ण और स्वर्णनिर्मित सैकड़ों किवाड़ोंसे युक्त है तथा कण्टकरहित नाता वृक्ष, लवाओं एव गुल्मों (झर्डियों)- से मुशोधित है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार अन्य भूषणोंसे भी वह (भवन) सदा भृषित रहता है। विश्वक्रमाने अपने आत्मयोगके प्रभावसे उसका निर्माण किया है॥ २३॥ तस्मिनस्ति सभा दिव्या शतयोजनमायना । अकंप्रकाशा भ्राजिष्णुः सर्वतः कामरूपिणी ॥ २४॥ नातिशीना न चान्युष्णा भनमोऽत्यन्तहर्षिणी । न शोको न जरा तस्यां क्षुत्पिपासे न चाप्रियम् ॥ २५ ॥ सर्वे कामाः स्थिना यस्यां ये दिव्या ये च मानुषाः। रसवच्य प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यं च सर्वशः॥ २६॥ उस ( धर्मग्राजके ) भवनमें सी योजन लम्बी चीडी दिव्य मधा है जो सूर्यके समान प्रकाशिन, चारों ओरसे देदीप्यमान नथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करनेवाली है। वहाँ न अधिक ठंडा है, न अधिक गरम । वह मनको अन्यन्त हर्पित करनेवाली है। उसमें रहनेवाले किमोकों न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था मताती है, न भूख-प्याम लगती है और न किसीके साथ अप्रिय घटना ही होती है । २४-२८॥ देवलोक और मनुष्यलेकमें जिनने काम (काम्य-विषय अभिलापाएँ) हैं,

वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं वहाँ सभी नग्हक रमों से प्रिपृण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियों वाहों ओर प्रचुर मात्रामें हैं ॥ २६ ॥ रसवित च तोयाित शीतान्युष्णाित चेंव हि । पुण्याः शब्दादयस्तस्यां नित्यं कामफलहुमाः ॥ २७ ॥ असम्बाधा च सा तार्क्यं रम्या कामग्रमा सभा । दीर्घकालं तपस्तप्त्वा निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ २८ ॥ तामुग्रतपसो याित सुवताः सन्यवादितः । शानाः संन्यािसनः सिद्धाः पूताः पूतेन कर्मणा ॥ २९ ॥ वहाँ सरमः शीतल तथा उणा जल भो उपलब्ध है उसमे पुण्यभय शब्दादि विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवािष्ठित फल प्रदान करनेवाले कल्पवृक्ष भी वहाँ हैं । २७ । हे ताक्ष्यं । वह सभा वाधारिहत, रमणीय और कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है। विश्वकर्माने दीर्घ कालतक तपस्या करके उसका निर्माण किया है । २८ ॥ उसमें उग्र (कठोर) तपस्या करनेवाले, सुवती, सत्यवादो, शान्त, सन्यामों, सिद्ध एवं पांचत्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। २९ ॥

सर्वे भास्वरदेहास्तेऽलङ्कृता विरजाऽम्बराः । स्वकृतैः कमंभिः पुण्यस्तद्र तिष्ठनि भूषिताः ॥ ३०॥ तस्यां स धर्मो भगवानासनेऽनुपमे शुभे । दशयोजनविस्तीर्णे सर्वरत्रैः सुमण्डिते ॥ ३१॥ वपविष्ठः सतां श्रेष्ठश्छत्रशोभिनमस्तकः । कुण्डलालङ्कृतः श्रीमान् महामुकुटमण्डितः ॥ ३२॥ सर्वालङ्कारसंयुक्तो नीलमेघसमप्रभः । बालव्यजनहस्ताभिरप्सरोभिश्च वीजितः ॥ ३३॥

उन सभीका देह तेजोमय होता है। वे आभूषणीमें अलङ्कृत तथा निर्मल वस्त्रींसे युक्त होते हैं तथा अपने किये हुए पुण्य कर्मोंके कारण वहाँ विभूषित होकर विग्रजमान रहते हैं॥ ३०॥ दस योजन विस्तीणें और सभी

# चौदहर्वा अध्याय

204

प्रकारके रहोंसे सुशोधित उस सधामें अनुपम एवं उत्तम आसनपर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। ३१ । वे सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तकपर छत्र सुशोधित है तथा कानोंमें कुण्डलोसे अलंकृत वे श्रीमान् महामुकुटसे सुशोधित हैं। वे सभी प्रकारके अलङ्कारोसे समन्वित तथा नीलमेचके समान कान्तिवाले हैं। हाथमें चँवर धारण की हुई अप्सराएँ उन्हें पंखा झलतो रहनी हैं। ३२-३३॥

गन्धर्वाणां समूहाश्च सङ्गुश्चाप्सरोगणाः। गीतवादित्रनृत्याद्यैः परितः सेवयन्ति तम्॥ ३४॥ मृत्युना पाशहस्तेन कालेन च बलीयसा। चित्रगुप्तेन चित्रेण कृतान्तेन निषेवितः॥ ३५॥ गन्धर्वीके समूह तथा अप्परागणींका संघ गायन, वादन और नृत्यादिद्वारा सभी ओरसे उनकी सेवा करते हैं। ३४॥ हाथमें पाश लिये हुए मृत्यु और बलवान् काल तथा विचित्र आकृतिवाले चित्रगुप्त एवं कृतान्तके द्वारा वे सेवित हैं॥ ३५।

पाशदण्डधीरुत्तेः निदेशवशवर्तिभिः । आत्मनुल्यवर्तनांनामुभटैः परिवारितः ॥ ३६ ॥ अग्निव्वर्त्ताश्च पितरः सोमपाश्चोष्मपाश्च ये । स्वधावन्तो व्यक्तिपदो मूर्नाऽमूर्ताश्च ये खग ॥ ३७ ॥ अर्थमाद्याः पितृगणा मूर्तिमन्तस्त्रधापरे । सर्वे ते मुनिभिः सार्धं धर्मराजमुपासते ॥ ३८ ॥ अत्रिविसिष्ठः पुलहो दक्षः क्रनुरधाङ्गिराः । जामदग्न्यो भृगुश्चैव पुलस्त्वागस्त्यनारदाः ॥ ३९ ॥ एते चान्ये च वहवः पितृगजसभासदः । न शक्याः परिसंख्यानुं नामभिः कर्मभिस्तथा ॥ ४० ॥

हाथोंमें पाश और दण्ड धारण करनेवाले, उग्र म्वभाववाले, आज्ञाके अधीन आचरण करनेवाले तथा अपने समान ब्रलवाले नाना सुभटों (दुतों)-से (वे धर्मराज) घिरे रहते हैं।। ३६॥ हे खुग। अग्निष्वात, सोमप, उष्मप, स्वधावान, ब्रहिषद, मृर्तिमान् तथा अमृर्तिमान् जो पितर हैं एवं अर्थमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान् पितर हैं वे सब मुनियोंके साथ धर्मराजको उपासना करते हैं। ३७ ३८॥ अत्रि, वसिष्ठ, पुलह, दक्ष, ब्रानु, अंगिरा, जमदग्निनन्दन परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगम्त्य, नारद—ये तथा अन्य बहुन से पितृराज (धर्मराज)-के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मीको गणना नहीं को जा सकनी। ३९-४०॥

व्याख्याभिर्धर्मशास्त्राणां निर्णेतारो यथातथम्। सेवन्ते धर्मराजं ते शासनात् परमेष्ठिनः॥४१॥
राजानः सूर्यवंशीयाः सोमवंश्यास्तथापरे। सभायां धर्मराजं ते धर्मज्ञाः पर्युपासते॥४२॥
ये धर्मशास्त्रोंको व्याख्या करके यथात्रत् निर्णय देने हैं, ब्रह्माको आज्ञाके अनुसार वे सब धर्मराजको सेवा करते हैं॥४२॥
हैं॥४१॥ उस सभामें सूर्यवंशके और चन्द्रवंशके अन्य बहुन-से धर्मात्मा राजा धर्मराजको सेवा करते हैं॥४२॥
मनुर्दिलीपो मान्याता सगरश्च भगीरथः। अम्बरीघोऽनरण्यश्च मुचुकुन्दो निर्मिः पृथुः॥४३॥
ययातिर्नहुषः पूरुर्दुष्यन्तश्च शिविनंतः। भरतः शन्तनुः पाण्डुः सहस्त्रार्जुन एव च॥४४॥
एते राजर्षयः पुण्याः कोर्तिमन्तो बहुश्रुताः। इष्ट्वाऽश्चमेधैर्वहुभिर्जाता धर्मसभासदः॥४५॥
सभायां धर्मराजस्य धर्म एव प्रवर्तते। न तत्र पक्षपातोऽस्ति नानृतं न च मत्सरः॥४६॥

चीदहर्वा अध्याय

500

सभ्याः सर्वे शास्त्रविदः सर्वे धर्मपरायणाः । तस्यां सभायां सततं वैवस्यतम्पासते ॥ ४७॥ ईदृशी सा सभा ताक्ष्यं धर्मगज्ञो महात्मनः । न तां प्रश्चन्ति ये पापा दक्षिणेन पथा गताः ॥ ४८ ॥ धर्मराजपुरे गन्तुं चनुर्मार्गा भवन्ति च । पापिनां गमने पूर्वं स तु ते परिकीर्तितः ॥ ४९ ॥ मनु, दिलीप मान्धाना सगर, भगीरथ, अन्वर्गेष, अनरण्य, मुनुकुन्द, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पूरु, दुष्यन्त, शिवि, नल, भरत, शन्तनु, पाण्डु नथा महकार्जुन—ये यश्मर्या पुण्यान्मा राजीर्ष और बहुत—से प्रख्यात राजा बहुत-से अश्वमेध यहाँका अनुष्ठान करनेके कलम्बन्धन्य धर्मराजके सभामद हुए हैं ॥ ४३ — ४५ ॥ धर्मराजकी सभामें धर्मको हो प्रवृत्ति होत्यो है । न वहाँ पक्षपति है न झुठ बंग्ला जाना है और न किस्योका किसीके प्रति मान्यर्यभाव रहता है सभी सभामद शान्त्रविद् और सभी धर्मपत्रवण हैं। वे मदा उम सभामें वैवस्वत यमकी उपासना करते हैं ॥ ४६ -४७ ॥ हे नाध्यं ! महात्मा धर्मरजको वह सभा इस प्रकारकी है । जो पापानमा पुरुष दक्षिण द्वारसे (वहाँ) जाते हैं, वे उस सभाको नहीं देख पति । धर्मगजको पुरुषे जानेके लिये चार मार्ग हैं। पापियोंके गमनके लिये जो मार्ग है उसके विषयमें मेने तुमने पहले हो कहा दिया ४८ ४९।

पूर्वोदिभिस्त्रिभिमांगैर्वे गता धर्मभन्दिरं । ते वै सुकृतिनः पुण्यैस्तस्यां गच्छित ताञ्भृणु ॥ ५० ॥ पूर्वमार्गस्नु तत्रैकः सर्वभोगसपन्वितः । पारिजानतरुच्छायाच्छादिनो रत्नमण्डितः ॥ ५२ ॥ विमानगणसङ्कीर्णो हंमाविलिविगज्ञितः । विद्रुमागममंकीर्णः पीयूषद्रवसंयुतः ॥ ५२ ॥

तेन ब्रह्मर्थयो यान्ति पुण्या राजर्थयोऽमलाः । अपसरोगणगन्धर्वविद्याधरमहोरगाः ॥ ५३॥ पूर्व आदि तीनों मार्गीसं जो धर्मराजके मन्दिरमें जाते हैं वे सुकृती (पुण्यातमा होते) हैं और अपने पुण्यकमें के खलसे वहाँ जाते हैं, उनके विषयमें सुनो ॥ ५० । उन मार्गीमें जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकारकी सामग्रियोंसे समन्वित है और पारिजात वृक्षकी छायासे आच्छादिन तथा रत्नमण्डित है॥ ५१॥ वह मार्ग विमानोंके समूहोंसे सङ्क्षीणं और हंसोंकी पंकिसे सुशांभित है विदुषके उद्यानोसे व्याप्त है और अमृतमय जलसे युक्त है ॥ ५२॥ उस मार्गसे पुण्यातमा ब्रह्मर्षि और अमलान्तरात्मा राजर्षि, अपसरागण, गन्धर्व, विद्याधर, वासुकि आदि महान् नाग जाते हैं॥ ५३॥

देवताराधकाश्चान्ये शिवभक्तिपरायणाः । ग्रीष्मे प्रपादानरता पाघे काष्ठप्रदायिनः ॥५४॥ विश्रामयन्ति वर्षाम् विस्तान् दानमानतः । दुःखितस्यामृतं वृते ददते ह्याश्रयं तु ये॥५५॥ अन्य बहुत-से देवताओंको आराधना करनेवाले शिवभक्तिनिष्ठ, ग्रीष्म-ऋतुमें प्रपा (प्याऊ)-का दान करनेवाले, (अर्थान् पौशाला लगानेवाले,) माघमें (आग सेंकनेके लिये) लकड़ो देनेवाले, वर्षा ऋतुमें (चातुर्मास करनेवाले) विरक्त संतोंको दान मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम करानेवाले, दुःखी मनुष्यको अमृतमय वचनोंसे आधस्त करनेवाले और आश्रय देनेवाले॥५४ ५५॥

सत्यधर्मरता ये च कोधलोभविवर्जिताः। पितृमातृषु ये भक्ता गुरुशुश्रूषणे रताः॥५६॥

चोदहर्वा अध्याय

विद्यादानप्रदायकाः । पुराणवकृश्रोतारः

गोदा

909

पारायणपरायणाः ॥ ५७ ॥

एते सुकृतिनश्चान्ये पूर्वद्वारे विशन्ति च । यान्ति धर्मसभायां ते सुशीलाः शुद्धवुद्धयः ॥ ५८ ॥ द्वितीयस्त्रूत्तरो मार्गो महास्थशतैर्वृतः । नत्यानसमायुक्तो हरिचन्दनमण्डितः॥ ५९॥ हंससारससंकाणंश्चकवाकोपशोभितः । अमृनद्रवसम्पूर्णस्त्रत्र भाति सरोवरः ॥ ६०॥ अनेन वैदिका यान्ति तथाऽभ्यागनपूजकाः। दुर्गाभान्वोश्च ये भक्तास्तीर्थस्नाताश्च पर्वसु ॥ ६१ ॥ धर्मसंग्रामेऽनशनेन मृताश्च ये । वाराणस्यां गोगृहे च तीर्थतोये मृता विधे ॥ ६२ ॥ सत्य और धर्ममें रहनेवाले, क्रोध और लोभमे रहिन, पिना-मातामें भक्ति रखनेवाले, गुरुकी शुश्रुपामें लगे रहनेवाले. भूमिदान देनेवाले मृहदान देनेवाले गांदान देनेवाले, विद्या प्रदान करनेवाले, पुराणके वका, श्रोता और पुराणींका पागराण करनेवाले—ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्वद्वारसे धर्मराजके नगरमें प्रवेश करते हैं , ये सभी मुशील और शुद्ध बुद्धिवाले धमंराजकी सभामें जाते हैं॥५६—५८॥ (धर्मराजक नगरमें जानेके लिये) दूसरा उत्तर-मार्ग है, जो सँकडो विशाल रधोंसे तथा शिविका आदि नरयानोंसे परिपूर्ण है। वह हरिचन्दनके वृक्षोसे सुशोभित है ॥ ५९ । उस मार्गमें हंस और मारससे व्याप, चक्रवाकसे सुशोधित तथा अधृनतुल्य जलसे परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। ६० । इस मार्गमे वैदिक, अध्यागनोंकी पूजा करनेवाले, दुर्गा और सूर्यके भक्त, पर्वोपर तीर्थ-स्नान करनेवाले, धर्ममग्राममें अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करनेवाले, वाराणमीमें, गोशालामें अथवा तीर्ध-जलमें

विधिवत् प्राण त्याग करनेवाले ॥ ६१-६२॥

द्वाहाणार्थे स्वामिकार्थे तीर्थक्षेत्रेषु ये मृताः। ये मृता देवविध्वंसे योगाध्यासेन ये मृताः॥६३॥
सन्पात्रपूजका नित्यं महादानग्ताश्च ये। प्रविशन्त्युत्तरे द्वारे यान्ति धर्मसभां च ते॥६४॥
ब्राह्मणों अथवा अपने स्वन्मोंक कार्यसे तथा तीर्थक्षेत्रमें मानेवाले और जो देव प्रतिमा आदिके विध्वंस होनेसे
बचानेके प्रयासमें प्राणन्याम करनेवाले हैं, योगाध्यासमे प्राण त्यागनेवाले हैं, सत्पात्रींकी पूजा करनेवाले हैं तथा
नित्य महादान देनेवाले हैं, वे व्यक्ति उनग्द्वारमे धर्मसभामें जाने हैं॥६३ ६४॥

तृतीयः पश्चिमो मार्गो रत्नपन्दिरमण्डितः । सुधारससदापूर्णदीर्धिकाभिर्विराजितः ॥ ६५ ॥ ऐरावतकुलोद्धृतमन्तमातङ्गसंकुलः । उच्चैःश्रवसमुन्पन्नहयरलसमन्वितः ॥ ६६ ॥ एतेनात्मपरा यान्ति सच्छास्त्रपरिचिन्तकाः । अनन्यविच्णुभक्ताश्च गायत्रीमन्त्रजापकाः ॥ ६७ ॥ परिहसापग्द्रव्यपरवादपराङ् मुखाः । स्वदारिनरताः सन्तः साग्निका वेदपाठकाः ॥ ६८ ॥

तीसरा पश्चिमका मार्ग है, जो रब्रज्ञटित भवनोंसे सुशोधित है, वह अमृतरमसे सदा परिपूर्ण रहनेवाली वाविलियोंसे विराजित है। वह मार्ग ऐरावत-कुलमें उत्थन मदोन्मत हाथियोंसे तथा उच्चै:श्रवासे उत्यन अश्वरहोंसे भरा है। ६५ ६६॥ इस मार्गसे आत्मतन्त्रवेना सन्-शान्त्रोंके परिचिन्तक, भगवान् विष्णुके अनन्य भक्त, गायत्री मन्त्रका जप करनेवाले दूसरोंको हिंसा, दूसरोंके द्रव्य एवं दूसरोंको निन्दासे पराङ्भुख रहनेवाले, अपनी प्रतीमें

#### चीदहर्वी अध्याय

२११

संतुष्ट रहनेवाले, संत, अग्निहोत्री, वेदपाठी ब्राह्मण गमन करते हैं ।६७-६८॥

बहाचर्यव्रतथरा वानप्रस्थास्तपस्विनः । श्रीपादसंन्यासपराः समलोष्टाश्मकाञ्चनाः ॥ ६९ ॥ ज्ञानवैराग्यसम्पन्नाः सर्वभूतिहेते रताः । श्रिवविद्याद्भृतकराः कर्मबहासमर्पकाः ॥ ७० ॥ ऋणीस्त्रिभिविनर्मुक्ताः पञ्चयज्ञरताः सदा । पितृणां श्राद्धदानारः काले संध्यापुपासकाः ॥ ७१ ॥ नीचसङ्गविनिर्मुक्ताः सत्मङ्गतिपरायणाः । ऐतेऽप्सरोगणैर्युक्ताः विमानवरसंस्थिताः ॥ ७२ ॥ सुधापानं प्रकुर्वन्तो यान्ति ते धर्ममन्दिरम् । विशान्ति पश्चिमद्वारे चान्ति धर्मसभान्तरे ॥ ७३ ॥ यमस्तानागतान् दृष्ट्वा स्वागतं वदते मुहः । समुख्यानं च कुरुते तेषां गच्छित सम्मुखम् ॥ ७४ ॥

ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले, वानप्रस्थ आश्रमके नियमोंका पालन करनेवाले, तपस्वी, संन्यास-धर्मका पालन करनेवाले तथा श्रोचरण संन्यासी एवं मिट्टोंके ढेले, पत्थर और स्वर्णको समान समझनेवाले, ज्ञान एवं वैराग्यसे सम्यन्न, सभी प्राणियोंके हित-साधनमें निरन, शिव और विष्णुका व्रत करनेवाले, सभी कर्मोंको ब्रह्मको समर्पित करनेवाले देव-ऋण, पिनृ-ऋण एवं ऋषि ऋण—इन तीनों ऋणोंसे विमुक्त, सदा पञ्चयद्ग<sup>8</sup>में निरत रहनेवाले, पितरोंको श्राद्ध देनेवाले, समयसे संध्योपासन करनेवाले, नीचको सङ्गतिसे अलग रहनेवाले, सत्पुरुषोंको

१ . १ , ब्रह्मवज्ञ (स्वाध्याय (२) दवयञ्च हाँच ३) यूनयज्ञ उन्हादि देवीमाहित विधिन्न प्राणियांक विधिन प्राणे बाहर अन्हकी बलि देना) (४, पितृयज्ञ (पितर्गका तर्पण और ब्राह्म अग्रिट और ६ , भनुष्ययज्ञ (अग्रिच-अन्कार अदि ।

सङ्गितिमें निष्ठा रखनेवाले—ये सभी जीव अध्यक्तओंक समूहोंसे युक्त श्रेष्ट विमानमें बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराजके भवनमें जाते हैं और वे उस भवनके पश्चिम द्वारमें प्रविष्ट होकर धर्मसभामें पहुँचते हैं ॥६९—७३॥ उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार-बार स्वागत-सम्भाषण करते हैं, उन्हें उटकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं॥७४॥

तदा चनुर्भुजो भूत्वा शंखचक्रगदासिभृत्। पुण्यकर्मरतानां च स्नेहान्मित्रवदाचरेत्॥ ७५॥ सिंहासनं च ददते नमस्कारं करोति च। पादार्घं कुरुते पश्चात् पून्यते चन्दनादिभिः॥ ७६॥

उस समय धर्मराज (धगवान् विष्णुके समान) चतुर्भुज रूप और शङ्कु-चक्र-गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करनेवाले जीवोंके साथ स्नेहणूबंक पित्रवत् आचरण करते हैं . उन्हें (बंठनेके लिये) सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करके चन्दनादिक पूजा सामग्रियोंसे उनकी पूजा करते हैं॥७५-७६॥

नमस्कुर्वन्तु भीः सभ्या ज्ञानिनं परमादरात्। एव मे मण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति॥ ७७॥ भी भी बुद्धिमतां श्रेष्ठा नरकक्लेशभीरवः। भवद्धिः साधितं पुण्यैर्देवत्वं सुखदायकम्॥ ७८॥ मानुषं दुर्लभं प्राप्य नित्यं यस्तु न साधयेन्। स याति नरकं घोरं कोऽन्यस्तस्मादचेतनः॥ ७९॥ अस्थिरेण शारीरेण योऽस्थिरेश्च धनादिभिः। संचिनोति स्थिरं धर्मं स एको बुद्धिमान् नरः॥ ८०॥ तस्मान् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो धर्मसंचयः। गच्छध्यं पुण्यवतस्थानं सर्वभोगसमन्वितम्॥ ८१॥

#### चीदहर्वी अध्याय

695

(यम [धर्मराज] कहते हैं—) हे सभासदो। इस ज्ञानीको परम आदरपूर्वक नमस्कार कीजिये, यह हमारे मण्डलका भेदन करके ब्रह्मलंकमें ज्ञायगा। हे युद्धिमानोंमें श्रेष्ठ और नरककी यातनासे भयभीत रहनेवाले पुण्यात्माओ! आप लोगोंने अपने पुण्य-कर्मानुष्ठानमें मुख प्रदान करनेवाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्ययोनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु -धर्मको साधन नहीं करता, यह घोर नरकमें गिरता है, उससे बढ़कर अवेतन—अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शगरमें और अस्थिर धन आदिसे कोई एक बुद्धिमान् मनुष्य ही स्थिर धर्मको सञ्चयन करता है। इसलिये सभी प्रकारके प्रयत्नोंको करके धर्मको सञ्चय करना चाहिये। आप लोग सभी भौगोंसे परिपूर्ण पुण्यात्माओके स्थान स्वगंभें जार्ये—॥ ७३—८१॥

इति धर्मवचः श्रुत्वा तं प्रणम्य सभां च ताम् । अमरैः पूत्र्यमानःस्ते स्तूयमाना मुनीश्चरैः॥८२॥ विमानगणसंकीर्णाः प्रयानि परमं पदम् । केचिद्धर्मसभायां हि तिष्ठन्ति परमादरात्॥८३॥ उषित्वा तत्र कल्पानं भुक्त्या भोगानमानुषान् । प्राप्नोति पुण्यशेषेण मानुष्यं पुण्यदर्शनम्॥८४॥ महाधनी च सर्वज्ञः सर्वशास्त्रविशाग्दः । पुनः स्वात्मविचारेणः तनो याति परां गतिम्॥८५॥ एतन् ते किथतं सर्वं त्वया पृष्टं यमालयम् । इदं शृण्वन् नरो भक्त्या धर्मराजसभां व्रजेत्॥८६॥

इति गरुडपुगणे सागेद्धारे धर्मगजनगर्गनरूपणो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥

ऐसा धर्मराजका वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभाको प्रणाम करके वे देवलाओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरीद्वारा स्नुन होकर विमानसमूहों से परम पदको जाने हैं और कुछ परम आदरके साथ धर्मराजकी सभामें ही रह जाने हैं। ८२—८३। और वहाँ एक कल्पपर्यन्त रहकर मनुष्यों के लिये दुर्लभ भोगों का उपभोग करके (पुण्यात्मा पुरुष) शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दशंनवाले मनुष्ययोगिमें जन्म लेना है॥८४॥ इस लोकमें वह महान् धनसम्मन्न, सर्वज तथा सभी शास्त्रों में पारङ्गन होता है और पुन: आन्मविन्तनके द्वारा परम गतिको प्राप्त करता है।८५॥ (हे गरुड) नुमने यमलोकके विषयमें पूछा था, वह सन्न मैंने बता दिया, इसको भिक्तपूर्वक सुननेवाला व्यक्ति भी धर्मराजको सभामें जाता है॥८६॥

॥ इस प्रकार सम्बद्धारणक अन्तर्गन सर्गाद्धारमें "धर्मगादनगरनिक्षणण" नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४॥

AND S KNOW

# पंद्रहवाँ अध्याय

धर्मात्मा जनका दिव्यलोकोंका सुख भोगकर उत्तम कुलमें जन्म लेना, शरीरके व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपोंका वर्णन, अजपाजपकी विधि, भगवत्प्राप्तिके साधनोंमें भक्तियोगकी प्रधानता

गरह उठान

धर्मात्मा स्वर्गतिं भुक्ता जायते विमले कुले। अनस्तस्य समुत्पत्तिं जननीजठरे वद॥ १॥ यथा विचारं कुरुते देहेऽस्मिन् सुकृती जनः। तथाऽहं श्रोतुमिच्छापि वद मे करुणानिधे॥ २॥ गरुडजीने कहा—धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्गके भीमोको भीमकर पुनः निर्मल कुलमे उत्पन्न होता है, इसिलये मानाके गर्भमें इसकी उत्पन्ति केसे होती है उस विषयमें बनाइये॥ १॥ हे करुणानिधे। पुण्यात्मा पुरुष इस देहके विषयमें जिस प्रकार बिचए करता है, वह मैं मुनना चाहना है, मुझे बनाइये॥ २॥

क्राधावनुकान

साधु पृष्टं त्वया तार्क्य परं गोप्यं वदामि ते । यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते॥ ३ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे नार्क्यं, तुमने डोक पृष्ठा है में तुम्हें परम गोपनीय बात बनाना हूँ जिसे जान लेनेमात्रसे मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ॥ ३॥

वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकम्। ब्रह्माण्डगुणसम्पत्रं योगिनां धारणस्पदम्॥ ४ ॥

पद्चक्रचिन्तनं यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिनः। ब्रह्मरन्ध्रे चिदानन्दरूपध्यानं तथा भृणु॥ ५ ॥

(पहले) में तुम्हं शरीरके पारमार्थिक स्वरूपके विषयमें वतलाता हूँ, जो ब्रह्मण्डके गुणोसे सम्पन्न है और योगियोंके द्वारा धारण करनेयोग्य है॥ ४। इस पारमार्थिक शरीरमें जिस प्रकार योगीलोग षट्चक्रका चिन्तन करते हैं और ब्रह्मरन्ध्रमें सिच्चदानन्दस्वरूप ब्रह्मका (जिस प्रकार) ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनी। ५।

शुचीनां श्रीमतां गेहे जायते मुकृती यथा। तथा विधानं नियमं तत्मित्रोः कथयामि ते॥ ६ ॥

ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेहिनचनुष्ट्यम्। तावन्नालोकयेद्वन्त्रं पापं वपुषि सम्भवेत्॥ ७ ॥

पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करनेवाले लक्ष्मीमम्पन्न मृहस्थोंके घरमें जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं

माताके विधान तथा नियम जिम प्रकारके होते हैं, उनके विषयमें तुमसे कहता हूँ। ६ ॥ स्त्रियोंके ऋतुकालमें चार दिनतक उमका त्याग कर देना चाहिये (उनसे दूर रहना चाहिये)। उनने समयतक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिये; क्योंकि उस समय उनके शरीरमें पापका निवास रहना है । ७॥

पद्रहवाँ अध्याय

780

स्नात्वा सचैलं सा नारी चनुर्थेऽहिन शुध्यित। सप्ताहात् पितृदेवानां भवेद्योग्या व्रताचिने॥ ८॥ सप्ताहमध्ये यो गर्भः स भवेन्यिलनाशयः। प्रायशः सम्भवन्यत्र पुत्रास्वय्दाहमध्यतः॥ १॥ युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु। पूर्वसप्तकपुन्सृन्य तस्माद्युग्मासु संविशेत्॥ १०॥ भोडशर्नुनिशाः स्त्रीणां सामान्याः समुदाहताः। या वै चतुर्दशी रात्रिर्गर्भस्तिष्ठति तत्र वै॥ ११॥ गुणभाग्यिनिधः पुत्रस्तदा जायेत धार्मिकः। सा निशा प्राकृतंजीवैनं लभ्येत कदाचन॥ १२॥ चौथे दिन वस्त्रोसिहत स्नान करनेके अनन्तर वह नारी शुद्ध होती है तथा एक सप्ताहके यद पितरों एवं देवताओंके पूजन, अर्चन तथा वन करनेके योग्य होती है॥ ८॥ एक सप्ताहके मध्यमें जो गर्भधारण होता है, उससे मिलन मनोवृनिवाली सन्तानका जन्म होता है। प्रायः ऋतु-कालके आठवें दिन गर्भाधानमे पुत्रकी उत्पत्ति होती है॥ १॥ ऋतुकालके अनन्तर युग्म रात्रियोंमें गर्भाधान होनेसे पुत्र और अयुग्म (विषम) रात्रियोंमें गर्भाधानसे कन्याको उत्पत्ति होती है, इस्रालये पूर्वको सात रात्रियोंको छोड़कर युग्मरात्रियोंमें ही

१ विश्वरूपके वधमे इन्ह्रको त्याँ हुई ब्रह्महत्यका एक अस स्त्रियोंको दिये अनेकी कथा तैनिरोयसंहिता, रामायण, शानिपर्व बृहत्यरक्षणस्मृति तथा अनेक पुरणोपो है। तैनिरोक्सहितामें रहम्बन्धके साथ वर्णालच् शयन तथा उसके हाथका अन-भक्षण विजित किया

गया है। मुश्रुनसहिता, (चिकित्सास्थान)-के अनुमार रजस्वलायमनमे नेत्र-ज्याति, आयु और तेज नष्ट होते हैं पनु (४ ४१) के अनुमार रजस्वलागमनसे प्रज्ञा, तेज, बला चथु और आयु क्षीण होने हैं।

सुशुनमंहिता (शारिस्थानम् २०३३) के अनुसार रजम्बला स्त्रीमें प्रथम और द्वितीय दिन गर्भाधान होनेपर उत्पन्न सन्तान प्रसद्यकालमें और प्रमृतिगृहमें ही मर जाती है और तोमरे दिन गर्भाधानक फलम्बरूप उत्पन्न पुत्र अङ्गहीन और अल्पायु होता है। लिङ्गपुराणके अनुसार ऋतुमती स्त्रीमें चौथे दिन गर्भाधानसे उत्पन्त पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, वनभ्रष्ट, पवित, परस्त्रीगतमी और दिगद्र होता है।

समागम करना चाहिये। १०॥ स्त्रियोंक राजोदर्शनसे मामान्यतः सोलह रात्रियोंतक ऋतुकाल बताया गया है। चौदहर्यों रात्रिको गर्भाधान होनेपर गुणवान, भाग्यवान् और धार्मिक पुत्रको उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों (सामान्य मनुष्यों)-को गर्भाधानके निमिन उस रात्रिमें गर्भाधानका अवसर प्राप्त नहीं होता। ११-१२।

पञ्चमेऽहिन नारीणां कार्यं मधुरभोजनम् । कटु क्षारं च तीक्षणं च त्यान्यमुणां च दूरतः ॥ १३॥ तत्क्षेत्रमौषधीपात्रं बीजं चाप्यमृतायितम् । तिस्मन्नुप्त्या नरः स्वामी सम्यवफलमवाज्यात्॥ १४॥ ताम्बूलपुष्पश्रीखण्डैः संयुक्तः शृचिवस्त्रभृत् । धर्ममादाय मनिस सुतस्यं संविशेत् पुमान् ॥ १५॥ पाँचवें दिन स्त्रीको मधुर भोजन करना चाहिये। कडुआ, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजनसे दूर रहना चाहिये। १३। तब स्त्रीका वह क्षेत्र (गर्भाणय) ओषधिका पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृतकी तरह सुरक्षित रहता है उस औषधि क्षेत्रमें बीजवपन (गर्भाधान) करनेवाला स्वामी अच्छे फल (स्वस्थ संतान) को प्राप्त करता है। १४॥ ताम्बूल खाकर, पुष्प और श्रीखण्ड (चन्दन) से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मनमें धार्मिक भावोंको रखकर पुरुषको सुन्दर शब्यापर संवास करना चाहिये॥ १५॥

नियेकसमये यादृङ्नरिचनिकल्पना । तादृक्क्वभावसम्भूतिर्ज्ञनुर्विशति कुक्षिगः ॥ १६॥ चैतन्यं वीजभूतं हि नित्यं शुक्तेऽध्यवस्थितम् । कामश्चित्तं च शुक्तं च यदा ह्येकत्वमाज्युयात्॥ १७॥ नदा द्रावमवाजोति योषिद्रभांशये नरः । शुक्तशोणिनसंयोगात्यिण्डोत्यत्तिः प्रजायते॥ १८॥

पद्गहर्वा अध्याय

२१९

गर्भाधानके समय पुरुषकी मनीवृत्ति जिस प्रकारकी होती है, उसी प्रकारके स्वभाववाला जीव गर्भमें प्रविष्ट होता है। १६। बीजका स्वरूप धारण करके चैनन्यांश पुरुषके शुक्रमें स्थित रहता है। पुरुषको कामवासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्वको प्राप्त होते हैं, तब स्त्रीके गर्भाशयमें पुरुष द्रवित (स्खलित) होता है, स्त्रीके गर्भाशयमें शुक्र और शोणितके संयोगसे पिण्डको उत्पत्ति होती है॥ १७-१८॥

परमानन्ददः पुत्रो भवेद्गर्भगतः कृती । भवित तस्य निखिलाः क्रियाः पुंसवनादिकाः ॥ १९ ॥ जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहेषूच्चगतेषु च । तज्जन्मसमये विग्नाः प्राप्नुवन्ति धनं बहु ॥ २० ॥ विद्याविनयसम्पत्नो वर्धते पितृवेशमि । सतां संगेन स भवेत्सर्वागमिवशारदः ॥ २१ ॥ दिव्याङ्गनादिभोक्ता स्यानारुण्ये दानवान् धनी । पूर्वं कृततपस्तीर्थमहापुण्यफलोदयात् ॥ २२ ॥ गर्भमें आनेवाला सुकृतीपुत्र पिता-माताको परम आनन्द देनेवाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किये जाते हैं ॥ १९ ॥ पुण्यात्मा पुरुष ग्रहोंकी उच्च स्थितिमें जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्रकी उत्पत्तिके समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ वह पुत्र विद्या और विनयसे सम्पन्न होकर पिताके घरमें बढ़ता है और सत्पुरुषोंके संसर्गसे सभी शास्त्रोंमें पाण्डित्य-सम्पन्न हो जाता है ॥ २१ ॥ वह तरुणावस्थामें दिव्य अङ्गना

१. भेष सहिमें मूर्य, वृष सहिमें चन्द्र, मकर स्थितें मङ्गल, कन्या रशिमें बुध, कर्क सशिमें गुरु, मीन सशिमें शुक्र और तुला स्थिमें शिन उच्चका होता है (सहिकनोलकण्डो, बृहत्सामश्रमहोसशास्त्र)।

आदिका योग प्राप्त करता है और दानशोल तथा धनी होता है। पूर्वमें किये हुए तपस्या, तीर्थसेवन आदि महापुण्योंके फलका उदय होनेपर वह नित्य आत्मा और अनात्मा (अर्थात् परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थी)- के विषयमें विचार करने लगता है। २२॥

ततश्च यतते नित्यमान्मानात्मविचारणे । अध्यारोपाऽपवादाभ्यां कुरुते ब्रह्मचिन्तनम् ॥ २३ ॥ अस्यासङ्गावबोधाय ब्रह्मणोऽन्वयकारिणः । क्षित्याद्यनात्मवर्गस्य गुणांस्ते कथयाम्यहम् ॥ २४ ॥ क्षितिर्वारि हविभौका वायुराकाश एव च । स्थूलभूता इमे प्रोक्ताः पिण्डोऽयं पाञ्चभौतिकः ॥ २५ ॥

जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सीमें सर्पके आरोपकी भाँति वस्तु अर्थात् सिव्चदानन्द ब्रह्ममें अवस्तु अर्थात् अज्ञानादि जगत्-प्रपञ्चका अध्यारोप करता है। तब अपवाद (अर्थात् मिथ्याज्ञान या भ्रमज्ञानके निराकरण)-से रस्सीमें सर्पकी भ्रान्तिके निराकरणपूर्वक रस्सीकी वास्तविकताके ज्ञानके समान ब्रह्मरूपों सत्य वस्तुमें अज्ञानादि जगत्-प्रपञ्चकी मिथ्या प्रतितिके दूर हो जानेपर और ब्रह्मरूप सत्य वस्तुका सम्यक् ज्ञान हो जानेपर वह उसी सिव्चदानन्द ब्रह्मका चिन्तन करने लगता है। २३॥ सांसारिक पदार्थरूप असत् (अवस्तु) या अनात्म पदार्थीसे अन्वित (या सम्बद्ध) होनेवाले इस ब्रह्मके सङ्गरहित शुद्धस्वरूपके सम्यक् बोधके लिये में तुम्हें इसके साथ अन्वित या सम्बद्ध प्रतीत होनेवाले पृथिवी आदि अनात्मवर्गके अर्थात् पञ्चभूतों आदिके गुणोंको वनलाना हैं। २४॥ पृथ्वी जल, अग्नि, वायु तथा आकाश—ये (पाँच) स्थूलभूत कहे जाते हैं। यह शरीर—इन्हीं

पदंहन, अध्यवि

448

पाँच भूतोंसे बनता है, इसीलिये पाञ्चभीतिक कहलाता है॥ २५॥

त्वगस्थिनाङ्यो रोमाणि मांसं चैव खगेश्वर । एते पञ्चगुणा भूमेर्मया ते परिकीर्तिताः ॥ २६॥ लाला मूत्रं तथा शुक्रं मजा रक्तं च पञ्चमम् । अयां पञ्चगुणाः प्रोक्तास्तेजसोऽिप निशामय॥ २०॥ हे खगेश्वर! त्वचा, हिंहुयाँ, नाहियाँ, रोम तथा मांस—ये पाँच भूमिक गुण हैं, यह मैंने तुम्हें बतलाया है ॥ २६॥ लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा पाँचवा रक—ये पाँच जलके गुण कहे गये हैं। अब तेजके गुणोको सुनो॥ २७॥ सुधा तृष्णा तथाऽऽलस्यं निद्रा कान्तिस्तथैव च। तेजः पञ्चगुणं ताक्ष्यं प्रोक्तं सर्वत्र योगिभिः॥ २८॥ आकुञ्जनं धावनं च लंघनं च प्रसारणम् । चेष्टितं चेति पञ्चैव गुणा वायोः प्रकीर्तिताः॥ २९॥ घोषिशिक्छद्राणि गाम्भीर्यं श्रवणं सर्वसंश्रयः। आकाशस्य गुणाः पञ्च ज्ञातव्यास्ते प्रयत्नतः॥ ३०॥ हे ताक्ष्यं! योगियोंके द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कान्ति—ये पाँच गुण तेजके कहे गये हैं॥ २८॥ सिकुड्ना, दौड्ना, लाँघना, फैलाना तथा चेप्टा करना—ये पाँच गुण वायुके कहे गये हैं॥ २९। घोष (शब्द), छिद्र, गाम्भीर्य, श्रवण और सर्वसंश्रय (समस्त तत्त्वोको आश्रय प्रदान करना)—ये पाँच गुण तुम्हें प्रयत्नपुतंक आकाशके जानने चाहिये॥ ३०॥

मनो वुद्धिरहंकारिश्चनं चेति चनुष्टयम् । अन्तःकरणमृहिष्टं पूर्वकर्माधिवासितम् ॥ ३१ ॥ श्रोत्रं त्वक्चक्षुपी जिह्वा ग्राणं ज्ञानेन्द्रियाणि च । वाक्याणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि च ॥ ३२ ॥ दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवहीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः । ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां च देवताः परिकीर्तिताः॥ ३३॥ पूर्वजन्मके कमोंसे अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त—यह अन्तःकरणचतुष्टय कहा जाता है॥ ३१। श्रोत्र (कान), त्वक्, जिह्वा, चक्षु (नेत्र), नासिका—ये ज्ञानेन्द्रियों हैं तथा वाक्, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ—ये कर्मेन्द्रियों हैं । ३२॥ दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अधिनीकुमार—ये ज्ञानेन्द्रियोंके तथा विह्न, इन्द्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति—ये कर्मेन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं॥ ३३॥

इडा च पिङ्गला चैव सुषुप्पाख्या तृतीयका। गान्धारी गजिन्हा च पूरा चैव यशस्विनी॥ ३४॥ अलप्युषा कुहूश्चापि शंखिनी दशमी तथा। पिडमध्ये स्थिता होताः प्रधाना दश नाडिकाः॥ ३५॥ प्राणोऽपानः समानाख्य उदानो व्यान एव च। नागः कूर्मश्च कुकलो देवदत्तो धनञ्जयः॥ ३६॥ देहके मध्यमें इडा, पिङ्गला, सुषुप्णा, गान्धारी, गजिज्ञा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी— ये दस प्रधान नाडियाँ स्थित हैं॥ ३४-३५॥ प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय—ये दस चायु हैं॥ ३६॥

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे स्वाद्व्यानः सर्वशरीरगः॥ ३७॥ उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः। कृकलः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदनो विज्ञम्भणे॥ ३८॥ न जहाति मृतं वाऽपि सर्वव्यापी धनञ्जयः। कवर्लर्भुक्तमत्रं हि पुष्टिदं सर्वदेहिनाम्॥ ३९॥

#### पदहर्वो अध्याय

**२२३** 

हृदयमें प्राणवायु, गुदामें अपानवायु, नाभिमण्डलमें समानवायु, कण्ठदेशमें उदानवायु और सम्पूर्ण शरीरमें व्यानवायु व्यास रहते हैं। ३७॥ उद्गार (डकार या वमन) में नागवायु हेतु है, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है वह कूर्मवायु कहा जाता है, कृकल नामक वायु क्षुधाको उदीम करता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराता है, सर्वव्यापी धनज्ञयवायु मृत्युके पश्चात् भी मृतशरीरको नहीं छोड़ता। ग्रामके रूपमें खाया हुआ अन्त सभी प्राणियोके शरीरको पृष्ट करता है। ३८-३९॥

नयते व्यानको वायुः सारांशं सर्वनाडिषु । आहारो भुक्तमात्रो हि वायुना क्रियते द्विधा ॥ ४० ॥ संप्रविश्य गुदे सम्यक्पृथगत्रं पृथग्जलम् । ऊर्ध्वमग्नेर्जलं कृत्वा कृत्वाऽत्रं च जलोपरि ॥ ४२ ॥ अग्नेश्चाधः स्वयंप्राणः स्थित्वाऽग्निं धमते शनैः । वायुना ध्यायमानोऽग्निः पृथिक्कर्ट्ट पृथग्रसम् ॥ ४२ ॥ कृतते ध्यानको वायुर्विष्ववसम्प्रापयद्रसम् । द्वारद्वांदशिधिभित्रं किट्टं देहाद्बहिः स्रवेत् ॥ ४३ ॥

उस पृष्टिकारक अन्तर्क सारांशभून रसको व्यान नामका वायु शरीरकी सभी नाडियोमें पहुँचाता है। उस वायुके द्वारा भुक्त आहार दो भागोंमें विभक्त कर दिया जाता है। ४०॥ गुदाभागमें प्रविष्ट होकर सम्यक् रूपसे अन्न और जलको पृथक् पृथक् करके अग्निक ऊपर जल और जलके ऊपर अन्तको करके अग्निक नीचे वह प्राणवायु स्वत: स्थित होकर उस अग्निको धीरे-धीरे धौंकता है। उसके द्वारा धींके जानेपर अग्नि किट्ट (मल) और रसको पृथक् पृथक् कर देता है। ४१-४२॥ तब वह व्यानवायु उस रसको सम्पूर्ण शरीरमें पहुँचाता है। रससे पृथक् किया गया

किट्ट (मल) शरीरके कर्ण, निर्मिका आदि बारह छिट्रांसे बहर निकलता है। ४३॥
कर्णाऽक्षिनासिका जिह्ना दन्ता नाभिनंखा गुदम् । गुह्रां शिरार वपुलीम मलस्थानानि चक्षते॥ ४४॥
एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मणि वायवः। उपलभ्यात्मनः सन्तां सूर्यात्लोकं यथा जनाः॥ ४५॥
कान, आँख, निर्मिका, जिह्ना, दन्त, निर्मि, नख, गुदा, गुराङ्ग तथा शिराएँ और समस्त शरीर (में स्थित छिद्र)
एवं लोम—ये बारह मलके (निवास ) स्थान हैं॥ ४४॥ जैसे सूर्यसं प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने-अपने कर्मोमें
प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार (चैतन्यांशसे सत्ता प्राप्त करके) ये सभी वायु अपने-अपने कर्ममें प्रवृत्त होते हैं॥ ४५॥
इदानीं नरदेहस्य शृणु रूपद्वयं खग । व्यावहारिकमेकं च द्वितीयं पारमार्थिकम्॥ ४६॥
तिस्तः कोट्योऽर्थकोटी च रोपाणि व्यावहारिके। सन्तलक्षाणि केश्वः स्युनंखाः प्रोक्तास्तु विंशतिः॥ ४७॥
द्वात्रिंशहरुगनः प्रोक्ताः सामान्याद्विनतासुतः। मासं पलसहस्तं तु रक्तं पलशतं स्मृतम्॥ ४८॥
पलानि दश मेदास्तु त्वक्यलानि च सप्तितः। पलद्वादशकं मजा महारकं पलत्रयम्॥ ४९॥
शुक्तं द्विकुडवं क्रेयं कुडवं शोणितं स्मृतम्। षष्टभुत्तरं च त्रिशतमस्थां देहे प्रकीर्तितम्॥ ५०॥
शुक्तं द्विकुडवं क्रेयं कुडवं शोणितं स्मृतम्। पर्कानित्ताः। पित्तं पलानि पञ्चाशत्तदर्थं श्लेष्मणस्त्रथा॥ ५१॥
हे खगः अथ नरदेहके दो रूपोकं विदयमें सुनी—एक व्यावहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है॥ ४६॥ हे
विननाम्न व्यावहारिक शरीरमें सादे तीन करोड़ रोम, सान लाख केश, बीस नख तथा बनोम

#### पंद्रहर्वा अध्याय

२२५

दौत सामान्यत: बताये गये हैं। इस शरीरमें एक हजार पल मांस, सौ पल एक, दस पल मेदा, सत्तर पल क्वा, बारह पल मञ्जा और तीन पल महारक होना है। ४७—४९॥ पुरुषके शरीरमें दो कुडवर शुक्र और स्त्रीके शरीरमें एक कुडव शोणित (रज) होना है। सम्पूर्ण शरीरमें तीन सौ साठ हिंडू याँ कही गयी हैं॥५०॥ शरीरमें स्थूल और मुक्ष्मरूपसे करोड़ों निडियाँ हैं। इसमें पचास पल पित और उसका आधा अर्थात् पच्चीस पल श्लेष्मा (कफ) बनाया गया है। ५१॥

सततं जायमानं तु विषमूत्रं चाप्रमाणतः। एनदुणसमायुक्तं शरीरं व्यावहारिकम्॥५२॥
भुवनानि च सर्वाणि पर्वनद्वीपसागराः। आदित्याद्या ग्रहाः सन्ति शरीरे पारमार्थिके॥५३॥
पारमार्थिकदेहे हि यद्चक्राणि भवन्ति च। ब्रह्माण्डे ये गुणाः प्रोक्तास्तेऽप्यीम्मद्रेव संस्थिताः॥५४॥
सदा होनेवाले विद्या और मृत्रका प्रमण निश्चित नहीं किया गया है। व्यावहारिक शरीर इन (उपर्युक्त) गुणींसे
युक्त है॥५२॥ पारमार्थिक शरीरमें सभी चांदहों भुवन, सभी पवंत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि
ग्रह (सूक्ष्मरूपसे) विद्यमान रहने हैं।५३॥ पारमार्थिक शरीरमें मृत्नाधार आदि छः चक्र होते हैं। ब्रह्माण्डमें
जो गुण कहे गये हैं, वे सभी इस शरीरमें स्थित हैं।५४॥

१ पल--६४ मारोकी एक तील २ कुडव-कुडव दशमायकं-दम माशका एक कुडव होता है। ३ इन सक्रकि विवरणके लिये आगे फ्लोक ७२ में ८२ तक देखें

तानहं ते प्रवक्ष्यामि योगिनां धारणास्पदान्। येषां भावनया जन्तुर्भवेद्वैराजरूपभाक्॥५५॥
पादाधस्तानलं ज्ञेयं पादोद्धवै विनलं तथा। जानुनोः सुनलं विद्धि सिक्थदेशे महातलम्॥५६॥
तलातलं सिक्थमूले गुह्यदेशे रमातलम्। पानालं किटसंस्थं च सप्तलोकाः प्रकीर्तिताः॥५७॥
योगियोंके धारणास्पद उन गुणोको में बन्दता हुँ, जिनको भावना करनेसे जीव विराट् स्वरूपका भागी हो जाता
है॥५५ । पैरके तलवेमें तललोक तथा पैरके ऊपर विनललोक जानना चाहिये। इसो प्रकार जानुमें सुनललोक और जौयोंमें महातल जानना चाहिये। सिक्थके मूलमें तलातल, गुह्यस्थानमें रसातल, किटप्रदेशमें पाताल—
(इस प्रकार पैरोंके तलवोसे लेकर किटपर्यन्त) सान अधोलोक कहे गये हैं॥५६-५७॥

भूलोंकं नाभिमध्ये तु भुवलोंकं तदूर्ध्वके । स्वलोंकं इदये विद्यात् कण्ठदेशे महस्तधा ॥ ५८ ॥ जनलोकं वक्तदेशे तपोलोकं ललाटके । सत्यलोकं वहारन्ध्रे भुवनानि चतुर्द्शा॥ ५९ ॥ त्रिकोणे संस्थितो मेरुरधः कोणे च मन्दरः । दक्षकोणे च कैलासो वामकोणे हिमाचलः ॥ ६० ॥ निषधश्चोध्वरिखायां दक्षायां गन्धमादनः । रमणो वामरेखायां स्पत्तेते कुलपर्वताः ॥ ६१ ॥ नाभिकं मध्यमें भूलोंक, नाभिके ऊपर भुवलोंक, इदयमें स्वलोंक, कण्ठमें महलोंक, मुखमें जनलोक, ललाटमें तपोलोक और ब्रह्मरन्ध्रमें सत्यलोक स्थित हैं। इस प्रकार चौदहों लोक पारमार्थिक शरीरमें स्थित हैं। ५८ ५९ ॥ त्रिकोणके मध्यमें मेरु. अध कोणमें मन्दर, दाहिने कोणमें कैलास, वामकोणमें हिमाचल,

पंद्रहर्वी अध्याय

स २७

रुध्वरिखामें निषध, दाहिनी ओरको रेखामें गन्धमादन तथा वार्यी ओरको रेखामें रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये सात कुलपर्वन इस पारमार्थिक शरीरमें हैं।,६०-६१॥

अस्थिस्थाने भवेजम्बृः शाको मजाम् संस्थितः । कुशद्वीपः स्थितो मांसेक्रीझद्वीपः शिरास् च ॥ ६२ ॥ व्यायां शाल्मलीद्वीपो गोमदो रोमसञ्चये । नखस्थं पुष्करं विद्यात् सागरास्तदनन्तरम् ॥ ६३ ॥ अस्थिनं जम्बृद्वीप, मज्जामं शाक्द्वीप, मांममं कुशद्वीप, शिराओंमें क्रॉइइद्वीप, त्वचामं शाल्मलीद्वीप, रोमसमूहमं गोमदद्वीप और नखमें पुष्करद्वीपको स्थिति जाननो चाहिये। तत्यश्चात् सागरोंको स्थिति इस प्रकार है— ॥ ६२-६३ ॥

क्षारोदो हि भवंन्यूत्रे क्षारे क्षारोदसागरः । सुरोदधिः श्लेष्मसंस्थो प्रजायां धृतसागरः ॥ ६४॥ रसोदधिं रसे विद्याच्छोणिते दिधसागरः । स्वादूदो लिम्बकास्थाने जानीयाद् विनतामुत ॥ ६५॥ नादचके स्थितः मूर्यो विन्दुचके च चन्द्रमाः । लोचनस्थः कुजो ज्ञेयो हृदये जः प्रकीर्तितः ॥ ६६॥ विष्णुम्थाने गुरुं विद्याच्छुके शुको व्यवस्थितः । नाभिस्थाने स्थितो मन्दो मुखे राहुः प्रकीर्तितः ॥ ६७॥ वायुस्थाने स्थितः केतुः शरीरे गृहमण्डलम् । एवं सर्वस्वरूपेण चिन्तयेदात्मनस्तनुम् ॥ ६८॥ सदा प्रभातसमये बद्धपद्यासनः स्थितः । षद्चकचिन्तनं कुर्याद्यथोक्तमजपाक्तमम् ॥ ६९॥ हे विनतागृत! क्षारसमुद्र मूत्रमं, क्षारसागर दूथमं, सुराका सागर श्लेष्म (कफ)-मं, धृतका सागर मञ्जामं,

रसका सगर शरीरम्थ रसमें और दिधमागर रक्तमें स्थित समझना चाहिये। स्वाद्दकसागरको लिम्बकास्थान (कण्ठके लटकने हुए भाग अधवा उपिन्द्वा या काकल)-में समझना चाहिये। ६४-६५। नादचक्रमें सूर्य, विन्दुचक्रमें चन्द्रमा, नेत्रोंने मङ्गल और हदयमें बुधको स्थित समझना चाहिये। ६४-६५। नादचक्रमें सूर्य, स्थित मणिपूरक चक्रमें यृहम्मित तथा शुक्रमें शुक्र स्थित हैं, नाभिस्थान नाभि (गोलक) में शनैश्चर स्थित हैं और मुखमें राहु स्थित कहा गया है। वायुम्धानमें केतु स्थित है, इस प्रकार समस्त ग्रहमण्डल इस पारमार्थिक शरीरमें विद्यमान हैं। इस प्रकार अपने इस शरीरमें समस्त ब्रह्मण्डका चिन्तन करना चाहिये। ६६—६८॥ प्रभारकालमें सदा पद्मासनमें स्थित होकर षद्चक्रोंका चिन्तन करे और यथोक क्रमसे अजमा-जम करे॥ ६९॥

अजपानाम गायत्री मुनीनां मोक्षदायिनी । अस्याः संकल्पमात्रेण सर्वपापैः प्रमुख्यते ॥ ७० ॥ भृणु तार्क्ष्य प्रवक्ष्येऽहमजपाक्रममुत्तमम् । यं कृत्वा सर्वदा जीवो जीवभावं विमुञ्जति ॥ ७१ ॥ मूलाधारः स्वाधिष्ठानं मणिपूरकमेव च । अनाहतं विशुद्धाख्यमाज्ञाषद्चक्रमुच्यते ॥ ७२ ॥ मूलाधारे लिङ्गदेशे नाभ्यां हृदि च कण्ठगे । भ्रुवोर्यच्ये ब्रह्मरन्ध्रे क्रमाच्यक्राणि चिन्तयेत् ॥ ७३ ॥ आधारं तु चतुर्वलानलसमं वासान्तवर्णाश्रयं स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकरसमं बालान्तषद्पत्रकम् । रक्ताभं मणिपूरकं दशदलं डाद्यं फकारान्तकं पत्रैद्वांदशिधः स्वनाहतपुरं हैमं कठान्तावृतम् ॥ ७४ ॥

### पंद्रहर्वा अध्याय

255

अजपा नामकी गायत्री मुनियोंको मोश देनेवाली है। इसके सङ्कलपमात्रसे मनुष्य सभी पापींसे मुक्त हो जाता है। ७०॥ हे ताक्ष्यं! सुनो, मैं तुम्हें अजपा-जपको उनम क्रम बताना हूँ—जिसको सर्वदा करनेसे जीव जीवधावसे मुक्त हो जाता है। ७१॥ मूलाधार, स्वाधिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आजा—इन्हें षट्चक्र कहा जाता है। ७२॥ इन चक्रोंका क्रमश: मूलाधार (गुद प्रदेशके ऊपर)-में, लिङ्गदेशमें, नाधिमें, हृदयमें, कण्ठमें, भींहोंके मध्यमें तथा प्रह्मरन्ध्र (सहस्वार) में चिन्तन करना चाहिये। ७३॥ मूलाधारचक्र चतुदंलाकार, अग्निके समान और व से स पर्यन्त वर्णों (अधात् व, श, ष और स)-का आश्रय है। स्वाधिष्ठानचक्र मूर्यंके समान दीनिमान् व से लेकर ल पर्यन्त वर्णों (अधात् व, भ, म, य, र, ल)-का अश्रयस्थान और पद्दलाकार है। मणिपूरकचक्र रिक्तम आभावाला, दशदलाकार और इ से लेकर फ पर्यन्त वर्णों (अर्थात् इ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ)-का आधार है। अनाहतचक्र द्वदशदलाकार, स्वर्णिम आभावाला तथा क से उ पर्यन्त वर्णों (अर्थात् क, छ, ग, घ, इ, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ)-से युक्त है॥ ७४॥

पत्रैः सस्वरषोडशैः शशधरज्योतिर्विशुद्धाम्बुजं हंसेत्यक्षरयुग्मकं द्वयदलं रक्ताभमात्राम्बुजम्। तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पदां सहस्रच्छदं सत्यानन्दभयं सदा शिवपयं ज्योतिर्मयं शाश्चतम्॥ ७५॥ गणेशं च विधि विष्णुं शिवं जीवं गुरुं ततः । व्यापकं च परं ब्रह्म क्रमाच्यकेषु चिन्तयेत्॥ ७६॥ एकविंशत्सहस्त्राणि पद्शतान्यधिकाति च। अहोरात्रेण श्वासस्य गतिः सूक्ष्मा स्मृता ब्रधैः॥ ७७॥

हंकारेण बहियंति सकारेण विशेत्पुतः। हंसी हंसेति मन्त्रेण जीवो जपित तत्त्वतः॥७८॥
विशुद्धचक्र षोडशदलाकार, सोलह स्वरों (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, लृ ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः)-से युक्त कमल और चन्द्रमाके समान कान्त्रिवाला होता है, आज्ञाचक्र 'हं सः' इन दो अक्षरोंसे युक्त, द्विदलाकार और रिक्तम वर्णका है। उसके उत्पर (ब्रह्मस्थ्रमें) देदोध्यमान सहस्रदलकमलाकारचक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनन्द्रमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाक्षत है॥ ७५॥ इन चक्रोंमें क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये। अर्थात् मूलाधारचक्रमें गणेशका, स्वाधिष्ठानचक्रमें ब्रह्मजीका, मणिपूरकचक्रमें विष्णुका, अनाहतचक्रमें शिवका, विशुद्धचक्रमें जीवात्माका, आज्ञाचक्रमें गुरुका और सहस्रारचक्रमें सर्वव्यापी परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये॥ ७६॥ विद्वानीने एक दिन रातमें २१६०० श्वासीकी सूक्ष्मणित कही है। 'हं' का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और 'सः' की ध्विन करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विकरूपसे जीव 'हंसः, हंसः' इस मन्त्र (से परमात्मा)-का निरन्तर जप करता रहना है॥ ७७-७८॥

षद्शतं गणनाधाय घट्सहस्रं तु वेधसे। षट्सहस्रं च हरये घट्सहस्रं हराय च॥ ७९॥ जीवात्मने सहस्रं च सहस्रं च सहस्रं गुरवे तथा। चिदात्मने सहस्रं च जपसंख्यां निवेदयेत्॥ ८०॥ एतांश्चक्रगतान् ब्रह्म मयूखान् मुनयोऽमरान्। सत्सम्प्रदायवेत्तारश्चित्तयन्यरुणादयः ॥ ८१॥

पंद्रहवाँ अध्याव

939

जीवके द्वारा अहोरात्रमें किये जानेवाले इस अजपा-जपके छ: साँ मन्त्र गणेशके लिये, छ: हजार ब्रह्माके लिये, छ: हजार विष्णुके लिये, छ: हजार शिवके लिये, एक हजार जीवात्माके लिये, एक हजार गुरुके लिये और एक हजार मन्त्रजप चिदान्माके लिये निवेदित करने चाहिये॥ ५९ ८०॥ श्रेष्ठ सम्प्रदायवेना अरुण आदि मुनि इन पट्चक्रोंमें ब्रह्ममयूख (किरण) के रूपमे स्थित गणेश आदि देवताओंका चिन्तन करते हैं॥ ८१।

शुकादयोऽपि मुनयः शिष्यानुपदिशन्ति च । अतः प्रवृत्तिं पहनां ध्यात्वा ध्यायेत्सदा बुधः ॥ ८२ ॥ कृत्वा च मानसीं पूजां सर्वचकेष्वनन्यधीः । ततो गुरूपदेशेन गायत्रीमजपां जपेत् ॥ ८३ ॥ अधोमुखे ततो एन्धे सहस्रदलपङ्कते । हंसर्ग श्रीगुरुं ध्यायेद्वराभयकराम्बुजप् ॥ ८४ ॥

शुक्त आदि मृनि भी अपने शिष्योको इनका उपदेश करने हैं। अन, महापुरुषोको प्रवृत्तिको ध्यानमें रखकर विद्वानोंको सदा इन चक्रोमें देवनाओंका ध्यान करना चाहिये। ८२॥ सभी चक्रोमें अनन्यभावसे उन देवताओंकी मानस पूजा करके गुरुके उपदेशके अनुसार अवण गायत्रांका जप करना चाहिये॥ ८३। इसके बाद बहारन्थ्रमें अधोमुखरूपमें स्थित सहस्रदलकमलमें हंसपर विगाजमान, वर तथा अभयमुद्रायुक्त दोनों हस्तकमलोंकी स्थितवाले श्रीगुरुका ध्यान करना चाहिये॥ ८४॥

क्षालितं चिन्तयेदेहं तत्पादामृनधारया । पञ्जोपचारैः सम्पूज्य प्रणमेत्तत्ततेन च॥८५॥

ततः कुण्डलिनीं ध्यायेदारोहादवरोहतः। षद्धक्रकृतसञ्चारां साधित्रवलयां स्थिताय्॥८६॥
ततो ध्यायेन् सृषुम्णाख्यं धाय रन्धाद् बहिर्गतम्। तथा तेन गता यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्॥८७॥
ततो यिच्यन्तितं रूपं स्वञ्चोतिः सनातनम्। सदानन्दं सदा ध्यायेन्युहूर्ते खाह्यसंज्ञके॥८८॥
एवं गुरूपदेशेन मनो निश्चलतां नयेत्। न तु स्वेन प्रयत्नेन तद्विना पतनं भवेत्॥८९॥
गुरुचरणांसे निकली हुउं अमृतमयो धारासे अनने शरीरको प्रक्षालित होना हुआ सा चिन्तन करे। फिर
पञ्चोपचारसे पूजा करके म्तुनिपूर्वक प्रणाम करना चहिये॥८५। तदनन्तर कुण्डलिनीका ध्यान करना चाहिये,
जो पद्चक्रोमें साढे तीन बलयमें स्थित है और आरोह तथा अवरोहके रूपमें षद्चक्रमें संचरण करती
है॥८६॥ तदनन्तर ब्रह्मरन्ध्रमे बहिगत सुयुम्णा नामक धाम (प्रकाशमर्ण)-का ध्यान करना चाहिये। उस
मार्गसे जानेवाले पुरुष विष्णुके परम पदको प्राप्त करते है॥८७॥ इसके अनन्तर ब्राह्मर्थ नामक मुहूर्तमें मेरे
द्वारा चिन्तिन आनन्दस्वरूप स्वप्रकाश, सनातनरूपका सदा ध्यान करना चाहिये॥८८॥ इस प्रकार गुरुके
उपदेशसे मनको निश्चल बनाये, अपने प्रयत्नसं ऐसा नहीं करे; क्योंकि गुरुके उपदेशके बिना साधकका पतन

अन्तर्यायं विधायैवं बहिर्यायं समाचरेत् । स्नानसन्ध्यादिकं कृत्वा कुर्याद्धरिहराचेनम् ॥ ९० ॥

१ सूर्येटवर्य चार घड़ी (लगभग टेड घण्टे) पूर्वका समय ब्राह्मसुहूर कहत्ताना है।

पंद्रहर्यो अध्याय

233

देहाभिमानिनामन्तर्मुखीवृत्तर्न जायते । अतस्तेषां तु मद्भक्तिः सुकरा मोक्षदायिनी ॥ ९१ ॥ तपोयोगादयो मोक्षमार्गाः सन्ति तथापि च । समीचीनस्तु मद्भक्तिमार्गः संसरतामिह ॥ ९२ ॥ द्वादिभिश्च सर्वद्गरयमेव विनिश्चितः । विवारं वेदशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ॥ ९३ ॥ द्वाद्म प्रकार अन्तर्याः सन्तर्याः सम्मन्त करके व्हियांग<sup>2</sup>का अनुष्ठान करना चाहिये। स्नान तथा संध्या अ

इस प्रकार अन्तयांग<sup>8</sup> सम्पन्न करके बहियांग<sup>3</sup>का अनुष्ठान करना चाहिये। स्नान तथा संध्या आदि कर्मोंको करके विष्णु और शिवकी पूजा करनी चाहिये। १०॥ देहका अभिमान रखनेवाले (अर्थात् पाञ्चभौतिक शरीरको ही अपना शरीर समझनेवाले) व्यक्तियोंकी वृत्ति अन्तर्मुखी नहीं हो सकतो। इसलिये उनके लिये सरलतापूर्वक की जा सकनेवाली मेरी भक्ति ही मोक्षमाधिका हो सकती है॥ ११। यद्यपि तपस्या और योगसाधना आदि भी मोक्षके मार्ग हैं तो भी इस संसारचक्रमें फैंसे हुए व्यक्तियोंके उद्धारके लिये मेरा भिक्तमार्ग हो समीचीन उपाय है॥ १२॥ ब्रह्मा आदि देवोंने वेद और शास्त्रका पुन:-पुन: विचार करके तीन वार यही सिद्धाना सुनिश्चित किया है। १३॥

यज्ञादवोऽपि सद्धर्माशिनशोधनकारकाः । फलरूपा च मद्धक्तिस्तां लळ्ळा नावसीदति॥ ९४॥

१-२ अन्तयांग फानमोवन्तरे पूर्वोक्तनक्षेत्र श्रीरणेकदियूजनं बहिर्दाण यकामध्योपन्तरे, श्रीहरिहरयूजनम्। अशांक् पानसिक उपकरिके द्वारा पूर्वोक स्वरिधशनादि चक्रीये श्रीरणेश आदि देव्हेका यूजन अन्तर्याण कहलाता है और उपलब्ध उपचारीसे श्रीविष्णु तथा श्रीशिवका यूजन बहिर्याण कहलावा है।

एक्माचरणं तार्क्ष्यं करोति सुकृती नरः । संयोगेन च मद्भक्त्या मोक्षं याति सनातनम् ॥ ९५ ॥ इति गरुडपुगणे यागेद्धारे मुकृतिजनजन्माचरणनिरूपण नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

ANY & ANY

यज्ञादि सदर्म भी अन्त,करणको शुद्धिके हेतु हैं और इस शुद्धिके फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुन जन्म सरणादि दु.खांसे पीडित नहीं होता। १४॥ हे ताक्ष्यं! जो सुकृती मनुष्य इस प्रकारका आचरण करता है, वह मेरी भक्तिक योगसे सनातन मोक्षपद प्राप्त करना है। १५॥

॥ इस प्रकार गरुडपुरण्यके अन्तयत मारीद्धारमे "सुकृतिज्ञनजन्मानस्यण"नामक पट्टहर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ १५॥

AND A CHO

# सोलहवाँ अध्याय

मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेकी महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसारकी दु:खरूपता तथा नश्वरता, मोक्ष-धर्म-निरूपण

गर्छ उदाव

श्रुता भया दयासिन्धो हाज्ञानाजीवसंसृतिः। अधुना श्रोतृपिच्छापि मोक्षोपायं सनातनम्॥ १॥ भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सल । असारे घोरसंसारे सर्वदु खमलीयसे॥ २॥ नानाविधशरीरस्था हानना जीवराशयः। जायन्ते च ग्नियने च तेषामन्तो न विद्यते॥ ३॥ सदा दु:खातुरा एव न सुखी विद्यते क्वचित् । केनोपायेन मोक्षेश मुच्यन्ते वद मे प्रभो॥ ४॥ गम्हजीने कहा—हे दयसिन्धो! अज्ञानके कारण जीव जन्म-मरणरूपी संसारचक्रमें पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्षके सनातन उपायको मुनना चाहना हूँ॥१॥ हे भगवन्! हे देवदेवेश! हे शरणागतवत्सल! सभी प्रकारके दु:खोसे मिलन तथा साररिहत इस भयावह संसारमें अनेक प्रकारके शरीर धारण करके अनन जीवराशियाँ उत्पन्न होतो हैं और मरती हैं, उनका कोई अन्त नहीं है॥२-३। ये सभी सदा दु:खसे पीडित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश! हे प्रभो! किस उपायके करनेसे इन्हें इस संसृति-चक्रसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बनायें॥४॥

#### *प्रीभगवान्त्राच*

शृणु ताक्ष्यं प्रवक्ष्यापि यन्मां त्वं परिषृच्छिति । यस्य श्रवणमात्रेण संसारान्मुच्यते नरः ॥ ६ ॥ अस्ति देवः परब्रह्मस्वरूपी निष्कलः शिवः । सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलोऽद्वयः ॥ ६ ॥ स्वयंज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारः पगत्परः । निर्मुणः सिच्चदानन्दस्तदंशाज्ञीवसंज्ञकः ॥ ७ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्क्ष्यः तुम इस विषयमे मुझमे जो पूछते हो, मैं वतलाता हूँ सुनो, जिसके सुननेमात्रसे मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल (कलारहित) परब्रह्मस्वरूप, शिवस्वरूप,

१ पानपुरुषको पोड्स कलाओम युक्त बरुनाया एया है प्रश्नापनियद् (६ २) में पोड्स कलाओवाले पुरुषको देहमें स्थित बतलाया एया है इहैबान समिर सोम्य स पुरुषो परिमनेता; पोडसकला; प्रभवनीति। वैसे समुद्रमें मिलनेपर मदियोंक अपने नाम और रूप समान हो जाते हैं, उमी प्रकार परमपुरुष परमान्याको कलाई उसने सङ्गत हानपर अपने नाम और रूपको उसोमें विलीव कर देती हैं उनका पृथक् अस्तिन रह हो नहीं पान और इसेन्या वह परमान्य अकला (कला रहिन) कहलाता है (प्रश्नापनिषद् ६ ५) ब्रह्मविद्योपनिषद् (स्लोक ३७-३९) में अनेक दृष्टान्योक द्वार यह बाध कराया गया है कि निष्कलको काई स्थून सना नहीं होतो, अपितु वह निरान स्थम होता है ब्रह्मविद्योपनिषद् (स्लाक ३३) के अनुमार ब्रह्म वा परमान्या वब देहरान (सरीरविद्यक्त) होता है तो उसे मकल समझना चाहिये और सरीरहिन अवस्थामें उसे निष्कल समझना चाहिये—देहस्य: सकलो होतो निष्कलो देहवर्जिन:। शाण्डिलयोपनिषद्में ब्रह्मके तीन रूप बनलाये राये हैं—सकल निष्कल अमझन निष्कल, सन्य, विद्यान और आनन्दम्य, निष्क्रिय निरान, सर्वव्यापी अत्यन्त मृक्ष्म स्थनामुख, अन्दिर्थ और अग्रस्थक्ष हो निष्कल कहा आता है।

## सोलहर्वा अध्याव

OFF

सर्वज्ञ, सर्वकर्ता सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्भय (द्वैतभावरहित) है। ६॥ वह (परमात्मा) स्वत:प्रकाश है, अनादि, अनन्त, निर्विकार, परात्पर, निर्मुण और सन्-चित्-आनन्दस्वरूप है। यह जीव उसीका अंश है॥७॥

अनाद्यविद्योपहता यथाग्नौ विस्फुलिङ्गकाः । देहाद्युपाधिसम्भिज्ञास्ते कर्मभिरनादिभिः ॥ ८ ॥ सुखदुःखप्रदैः पुण्यपापरूपैनियन्त्रिनाः । तत्तजातियुनं देहमायुभौगं च कर्मजम्॥ ९ ॥ प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते येपापपि परं पुनः । सुमूक्ष्मिलङ्गशारीरमापोक्षादक्षरं खग ॥ १० ॥ स्थावराः कृमयश्चाब्जाः पक्षिणः पश्चो नराः । धार्मिकास्त्रिदशास्तद्वन्योक्षिणश्च यथाक्रपम् ॥ ११ ॥ चनुर्विधशरीराणि धृत्वा मुक्वा सहस्रशः । सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाजुयात्॥ १२ ॥

जैसे अग्निसं बहुत-से स्फुलिंग (चिनगारियाँ) निकलते हैं उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्यासे युक्त होनेके कारण अनादि कालसे किये जानेवाले कमींके परिणामस्वरूप देहादि उपाधिको धारण करके जीव भगवान्से पृथक् हो गये हैं 10 । वे जीव प्रत्येक जन्ममें पृण्य और पापरूप मुख-दु:ख प्रदान करनेवाले कमींसे नियन्त्रित होकर तत्त् जानिके योगसे देह (शरीर), आयु और कर्मानुरोधो थोग प्राप्त करते हैं , हे खग! इसके पश्चात् भी पुन: वे अत्यन्त सूक्ष्म लिङ्गशरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्षपर्यन्त स्थित रहता है ॥ १-१०। ये जीव कभी स्थावर (वृश्व-लतादि जड़) योनियोमें, पुन: कृष्मियोनियोमें तदनन्तर जलचर, पक्षी और पशुयोनियोंको प्राप्त करते हुए मनुष्ययोनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्यके रूपमें और पुन: देवता तथा देवयोनिके पश्चात् क्रमश: मोक्ष

प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं। ११ ॥ उद्भिन्ज, अण्डज, स्वेदज और पिण्डज (जरायुज)—इन चार प्रकारके शरीरींकी सहस्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश (पुण्यप्रभावसे) जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाय तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ १२॥

चतुरशीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम् । न मानुषं विनाऽन्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते ॥ १३ ॥ अत्र जन्मसहस्राणां सहस्त्रैरिय कोटिभिः । कदाचिक्षभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात् ॥ १४ ॥ सोपानभूतमोक्षस्य पानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् । यस्तारयित नात्मानं तस्मात्पापतरोऽत्र कः ॥ १५ ॥

जीवींकी चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्ययोनिक अनिरिक्त अन्य किसी भी योनिमें तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं होता॥ १३ ।, पूर्वोक्त विभिन्न योनियोंमें हजारों-हजार करोड़ों बार जन्म लेनेक अनन्तर उपार्जित पुण्यपुञ्जके कारण कदाचित् मनुष्य-योनि प्राप्त होती है॥ १४ । मोक्षप्राप्तिक लिये सोपानभूत यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर प्राप्त करके इस संमृतिचक्रसे जो अपनेको मुक्त नहीं कर लेना, उससे अधिक पापी और कौन होगा॥ १५॥

नरः प्राप्योत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसीष्ठवम् । न वेत्यात्महिनं यस्तु स भवेद् ब्रह्मघातकः ॥ १६ ॥ विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते । तस्माद्देहं धनं रक्षेत् पुण्यकर्माणि साध्येत् ॥ १७ ॥ रक्षयेत् सर्वदात्मानमात्मा सर्वस्य भाजनम् । रक्षणे यत्नमातिष्ठेजीवन् भद्राणि पश्यति ॥ १८ ॥ उत्तम मनुष्य शरीरमें जन्म प्राप्त करके और समस्त सौष्ठवसम्मन अविकल इन्द्रियोंको प्राप्त करके भी जो व्यक्ति

सोलहर्वा अध्याय

739

अपने हितको नहीं जानता वह ब्रह्मधानक होता है।। १६ ॥ शरीरके बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इमिलिये शरीर और धनको रक्षा करता हुआ इन दोनोंसे पुण्योषार्जन करना चाहिये। मनुष्यको सर्वदा अपने शरीरको रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थीका एकमात्र साधन है। इमिलिये उसकी रक्षाका उपाय करनी चाहिये। जोवन धारण करनेपर हो व्यक्ति अपने कल्याणको देख सकता है।। १७-१८।

पुनर्ग्रामः युनः क्षेत्रं पुनर्वित्तं पुनर्गृहम् । युनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः ॥ १९ ॥ शरीररक्षणोपायाः क्रियन्ते सर्वदा बुधैः । नेच्छन्ति च पुनस्त्यरपमपि कुष्ठादिरोगिणः ॥ २० ॥ तद्गोपितं स्याद्धर्मार्थं धर्मो ज्ञानार्थमेव च । ज्ञानं तु ध्यानयोगार्थमचिरात् प्रविमुच्यते ॥ २१ ॥

गाँव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुन:-पुन: प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुन:-पुन: प्राप्त नहीं हो सकता। १९॥ इमलिये बुद्धिमान् व्यक्ति सदा शरीरकी रक्षाका उपाय करते हैं। कुष्ठ आदिके रोगी भी अपने शरीरको त्यागनेको इच्छा नहीं करने। २०॥ शरीरको रक्षा धर्माचरणके उद्देश्यसे और धर्माचरण ज्ञानप्राप्तिके उद्देश्यसे (उसी प्रकार) ज्ञान ध्यान एवं योगको सिद्धिके लिये और फिर ध्यानयोगसे मनुष्य अविलम्ब मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ २१॥

आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत् । कोऽन्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारियष्यति ॥ २२ ॥ इहैव नरकव्याधेश्चिकित्मां न करोति यः । गत्वा निरीषधं देशं व्याधिस्थः किं करिष्यति ॥ २३ ॥ व्याघीवास्ते जरा चायुर्याति भित्रघटाम्बुबत् । निर्मान रिपुवद्रोगास्तस्माच्छ्रेयः समभ्यसेत् ॥ २४ ॥ यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्माका अहितसे निवारण नहीं कर लेता तो आत्माका दूसरा कौन हितैयी होगा जो आत्माको तारेगा॥ २२ । जो जीव मनुष्यके शरीरमें रहकर इसी जन्ममें नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोकमें जानेपर जहाँ आँधध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधिसे पीडित होनेपर फिर क्या कर सकेगा ?॥ २३ । वृद्धावस्था व्याघी (वाधिन)-के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़ेसे गिरनेवाले जलकी भौति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है, रोग शत्रुकी भौति प्रहार कर रहे हैं, अतः श्रेयःप्राप्तिके लिये जीवको अभ्यास करना चाहिये॥ २४॥

यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापदः। यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावच्छ्यः समभ्यसेत्॥ २५॥ यावत् तिष्ठति देहोऽयं तावत् त्वं समभ्यसेत्। संदीप्ते को नु भवने कूपं खनित दुर्मतिः॥ २६॥ कालो न ज्ञायते नानाकार्यः संसारसम्भवैः। सुखं दुःखं जनो हन्त न वेति हितमात्मनः॥ २७॥ जवतक दुःख प्राप्त नहीं होता, जवतक आपत्तियाँ घर नहीं लेतीं और जवतक इन्द्रियोमें वैकल्य (शिथिलता) महीं आ जाता, तवतक श्रेयःप्राप्तिके लिये अभ्यास करते रहना चाहिये॥ २५॥ जवतक यह शरीर है, तभीतक

महीं आ जाता, तवतक श्रेय:प्राप्तिके लिये अभ्यास करते रहना चाहिय ॥ २५ ॥ जबतक यह शरार हे, तभातक तत्त्वज्ञानका अभ्यास करना चाहिये। भवनमें आग लग जानेपर कौन ऐसा दुर्वृद्धि मनुष्य है जो कुँआ खोदना प्रारम्भ करना है । २६ ॥ बहुविध सांसारिक कार्यप्रपञ्जोंमें व्यस्त रहनेके कारण कालका ज्ञान नहीं होता। यह क्लेशकी

सोलहर्वो अध्याय

586

बात है कि मनुष्य अपने सुख-दु:ख और हितकी बानको नहीं समझना॥ २७,।

जातानार्तान् मृतानापद्ग्रस्तान् दृष्ट्वा च दुःखितान् । लोको मोहसुरां पीत्वा न विभेति कदाचन ॥ २८॥ सम्पदः स्वप्नसंकाशा यावनं कुसुमोपमम् । तिङ्क्यपलमायुष्यं कस्य स्याज्ञानतो धृतिः ॥ २९॥

संसारमें जीवोंको उत्पन्न होते हुए, रोगादिसे दुःखी होते हुए, मृन्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुःखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोहरूपी मदिराको पीकर (पूर्वीक जन्म-मरणादिरूपी विविध क्लेशोंसे) कभी भी भयभीत नहीं होता। २८॥ (भौतिक) सम्पत्ति स्वप्नके समान (नशर—क्षणभङ्गर) है, यौवन भी पुष्पके समान (मुखा जानेवाला) है, आयु बादलोंमें चमकनेवाली विजलींके समान चञ्चल है—यह सब जानते हुए भी मनुष्यको कैसे धैर्य हो सकता है। २९॥

शतं जीवितमत्यत्पं निद्रालस्यैस्तदर्धकम् । बाल्यरोगजरादुःखँरत्पं तदिष निष्फलम्॥ ३०॥ प्रारब्धव्ये निरुद्धोगो जागर्तव्ये प्रसुप्तकः । विश्वसतव्यो भयस्थाने हा नरः को न हन्यते॥ ३१॥ तोयफेनसमे देहे जीवेनाक्रम्य संस्थिते । अनित्यप्रियसंवासे कथं तिष्ठति निर्भयः॥ ३२॥ अहिते हितसंज्ञः स्यादधुवे धुवसंज्ञकः । अनर्थे चार्धविज्ञानः स्वमर्थं यो न वेति सः॥ ३३॥ एक तो मनुष्यकी सौ वर्षकी आयु ही बहुत थोड़ो है, उसमें भी निद्रा और आलस्यके वशीभृत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष है वह भी बाल्यावस्था, रोग और जरामें होनेवाले दुःखसे चला जाता

है और जो थोड़ा बचा, वह भी निष्फल ही बीन जन्त है । ३०। प्रारम्भ करनेयोग्य कायंके विषयमें जो उद्योग नहीं करता और जहाँ बहाचिनन आदिनें जागरूक रहना चाहिये वहाँ वह सोना रहता है। (इसके विषरोत) जहाँ सदा-सदा भय विद्यमान है (उस संसारमें), वहाँ वह विश्वस्त है, ऐसा जो मनुष्य है, वह (अभागा) क्यों नहीं मारा जायगा । ३१। जलमें उटनेवाले फेनके समान अतीव क्षणभङ्गर देहको प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसको प्रियसवासके रूपमें प्रतीत होता है, किनु इस अनित्य शरीरमें (जीवात्मा) निर्भय होकर कैसे रह सकता है? । ३२॥ जो अहिन करनेवाले विषयभोगोमें हो हितबुद्ध रखता है तथा अनिश्चित (पुत्र-कलत्र-देह-मेहादि) को स्थायी समझता है और भौतिक धन-सम्पन्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओंमें जो अर्थबुद्धि रखता है, वह अपने परमार्थको नहीं जानता॥ ३३।

## सोलहर्वा अध्याव

482

भगवान्की मायासे मोहित है । ३४॥ मृत्यु, रोग और जरारूपी ग्राहोंके द्वारा गम्भीर कालसागरमें इबते हुए इस जगन्को कोई भी नहीं जान पाना॥ ३५॥ प्रतिक्षण शीण होते हुए (बीतते हुए) इस कालकी सूक्ष्म गतिको जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैमे कच्चे घड़ेमें स्थित जलके विगलित होनेका ज्ञान नहीं हो पाता। ३६॥ कदाचित् वायुका वाँधना सम्भव हो सकता है, आकाशको खण्ड-खण्ड करनेकी और तरगोंके गुम्फनको कल्पना भी सम्भव हो सकती है परंतु आयुके शाधत होनेकी आस्था कथमपि सम्भव नहीं हो सकती। ३७॥

पृथिवी दहाते येन मेरुशापि विशीर्यते। शुष्यते सागरजलं शरीरस्य च का कथा॥ ३८॥ अपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे वान्धवाश्च मे। जल्पनिमित मर्त्यां इति कालवृको बलात्॥ ३९॥ इदं कृतिमिदं कार्यिमदमन्यत् कृताकृतम्। एवमीहासमायुक्तं कृतान्तः कुरुते वशम्॥ ४०॥ जिस कालके द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु एवंत भी चूर-चूर हो जाता है, सागरका जल भी सूख जाता है, उस कालसे मनुष्य-शरीरकी रक्षाकी क्या कथा ?॥ ३८॥ मेरा पुत्र, मेरी पत्री, मेरा धन, मेरे बान्धव-इस प्रकार

<sup>&</sup>quot; ताम्बर्य है कि ईश्वरको मध्यामे मोहित होनेके आगण मनुष्य आँखामे देखते हुए भी गिर पड़ता है अर्थात् आत्मज्ञान और ध्यानयोगमें मोस होता है—यह तथ्य जानते हुए भी मोक्षमणमें भ्रष्ट हो जाना है वह ज्ञानको वातों या आत्मज्ञानविषयक उपदेशोंको मुनते हुए भी उनका तत्म्यर्थ नहीं समझ पत्ना और धर्म एव मोश्वको प्राप्तिके उपायोक्ता प्रतिपदन करनेवाले शाम्ब्रोंको पढते हुए भी उनका अर्थ नहीं जान पत्ना

मैं-मैं कहते हुए मनुष्यरूपी बकरेको हटपूर्वक कालरूपी भेड़िया मार डालता है । ३९ ॥ यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ करना वाकी है—इस प्रकारको इच्छासे युक्त मनुष्यको यमराज अपने वशमें कर लेते हैं॥ ४० ॥

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे चापराहिकम् । न हि मृत्युः प्रतीक्षेत कृतं वाऽप्यथवाऽकृतम् ॥ ४१ ॥ जरादर्शितपन्थानं प्रचण्डव्याधिसैनिकम् । मृत्युशत्रुमधिष्ठोऽसि त्रातारं किं न पश्यसि ॥ ४२ ॥

कल किये जानेवाले कार्यको आज, अपराह्ममें किये जानेवाले कार्यको पूर्वाह्ममें ही कर लेना चाहिये, क्योंकि मनुष्यने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं—इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती॥४१॥ वृद्धावस्था जिसको राम्ता दिखानेवाली है, अत्युग्र रोग हो जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्युरूपी शत्रुके तुम सम्मुख स्थित हो फिर (उस प्रवल शत्रुसे) रक्षा करनेवाले (परमात्मा)-की ओर क्यों नहीं देखते अर्थात् उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते?॥४२॥

तृष्णासूचीविनिर्धित्रं सिक्तं विषयसर्पिषा । सर्गद्वेषानले पक्कं मृत्युग्शनाति मानवम् ॥ ४३ ॥ वालांश्च यौवनस्थांश्च वृद्धान् गर्भगतानिष । सर्वानाविशते मृत्युरेवंभूतिमदे जगत् ॥ ४४ ॥ स्वदेहमपि जीवोऽयं मुक्त्वा याति यमालयम् । स्त्रीमातृपितृपुत्रादिसम्बन्धः केन हेतुना ॥ ४५ ॥ तृष्णारूपो शृलमें विधे हुए और विषयवामनारूपो घोसे सींचे हुए तथा राग-द्वेषरूपो अग्निमें पके हुए मनुष्यको

सोलहर्वा अध्याव

284

मृत्यु खा जाती है। ४३॥ यह जगत् ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धां और गर्भस्य जीवों—सभीको ग्रस लेती है। ४४॥ जब जीव अपने देहको भी यहीं छोडकर यमलोकको चला जाता है तो फिर स्त्री माता-पिता और पुत्रादिसे किस प्रयोजनसे सम्बन्ध स्थापित किया जाय ४५॥

दुःखमूलं हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः । तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः क्रचित्॥ ४६॥ प्रभवं सर्वदुःखानामालयं सकलापदाम् । आश्रयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत् क्षणात्॥ ४७॥ लौहदारुमयैः पाशैः पुमान् बद्धो विमुच्यते । पुत्रदारमयैः पाशैर्मुच्यते न कदान्तन॥ ४८॥

यह संसार दु:खका मूल कारण है, इसितयं इस समारसे जिसका सम्बन्ध है, वही दु.खी है और जिसने इस जगत्का त्याग किया, वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी, कहीं भी, सुखी नहीं है। ४६॥ यह संसार सभी प्रकारके दु:खोंका उत्पन्तिस्थान है, सभी आपनियोंका घर है और सभी पापोंका आश्रय-स्थान है, इसिलये ऐसे संसारको क्षणमात्रमें त्याग देना चाहिये॥ ४७॥ लोह एवं लकड़ीसे बने हुए पाशोंसे बँधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है किंतु पुत्र और पत्नीरूपी पाशोंसे बँधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ४८॥

यावनाः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान् मनसः प्रियान्। तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः॥ ४९॥ विश्वताशेषविषयैर्नित्यं लोको विनाशितः। हा हन्त विषयाहारैदेंहस्थेन्द्रियतस्करैः॥ ५०॥ मांसलुक्यो यथा मतस्यो लोहशंकुं न पश्यति। सुखलुक्यस्तथा देही यमबाधां न पश्यति॥ ५१॥

मनुष्य अपने मनको प्रिय लगनेवाले (जगन्में) जितने पदार्थीसे सम्बन्ध बनाता जाता है, उतने ही अधिक शोकके कीले उसके हृदयमें गड़ते जाते हैं॥ ४९॥ यह बड़े खेदकी बात है कि (मनुष्यके देहमें स्थित शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध) विषयोंका आहार करनेवाले इन्द्रियरूपी चौरोंने इस लोकके समस्त धनको अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है अर्थान् परलोकके लिये हितकारी धर्मरूपी जो धन है, उसका इन्द्रियोंने हरण कर लिया है। ५०॥ मांसलोभी मत्स्य जैमे बंमीमें लगे हुए लोहके अङ्कुशको नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयोंसे प्राप्त होनेवाले (प्रातिभासिक) सुग्रके लोभमे जीव यमयादनाकी परवा नहीं करता॥ ५१॥

हिताहितं न जानन्तो नित्यपुन्मार्गगामिनः । कुक्षिपूरणिनष्टाः ये ते नरा नारकाः खग॥५२॥ निद्रादिमैथुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाः । ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः स्मृतः ॥५३॥ हे गरुड! जो अपने हित और अहिनको नहीं जानने, सदा कुमार्गपर चलनेवाले हैं और मात्र पेट भरनेमें ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं॥५२॥ निद्रा, मैथुन और आहार आदिको स्वाभाविक प्रवृति सभी प्राणियों में समानरूपसे विद्यमान रहती है, उनमें जो (वास्तविक हित-अहितको जाननेवाला) ज्ञानवान् है, वह मनुष्य कहा जाता है और उस ज्ञानसे जो शून्य है, वह पशु कहलाता है॥५३॥

प्रभाते मलमूत्राभ्यां क्षुनृङ्भ्यां मध्यगे रवी । रात्रौ मदर्गनद्राभ्यां बाध्यन्ते मूढमानवरः ॥ ५४ ॥ स्वदेहधनदागदिनिरताः सर्वजनवः । जायन्ते च प्रियन्ते च हा हन्ताज्ञानमोहिताः ॥ ५५ ॥

मोलहर्वा अध्याय

२४७

तस्मात् सङ्गः सदा त्यान्यः सर्वस्त्यक्तं न शक्यते। महद्भिः सह कर्तव्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम्॥ ५६॥
मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मल मूत्रींकं बंगसे, मध्य दिनमें शुधा और तृषासे तथा रात्रिमें कामक्रीड़ा और निद्रासे
याधित रहते हैं। ५४॥ हाय। यह खंदकी यान है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी
आदिमें आमक्त होकर वार-वार पैदा होते हैं और मर जाते हैं, इसिलये (देह-मेह, मुत्र-कलत्र आदिके साथ)
सदा आसिकिका त्याग कर देना चाहिये और यदि (अपने विवेक्यलसे) उसका सर्वया त्याग न हो सके तो (उस
आसिकिभावको देह गेहादिसे हटाकर) महापुन्योंके साथ सम्बन्ध बनाना चाहिये; क्योंकि संत पुरुष संसारासिकरूपी
रोगके भेषज हैं॥ ५५-५६॥

सत्सङ्ग विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम् । यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यादमार्गगः ॥ ५७॥ स्वस्यवर्णाश्रमाचारनिरताः सर्वमानवाः । न जानन्ति परं धर्मं वृथा नश्चन्ति दाम्भिकाः ॥ ५८॥

सत्सङ्ग और विवेक—ये दोनों ही व्यक्तिके दो निमंल नेत्र हैं। जिस व्यक्तिके पास ये नहीं हैं, वह अंधा है, वह अधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा निष्णा अपने अपने वर्ण और आश्रमके लिये शास्त्रवोधित आचारोंका पालन करनेमें संलग्न रहनेवाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म (भगवान्के चरणोंमें स्वारसिक प्रीति सम्मादन-साधनीभूत भगवद्भिक)-को नहीं जानते तो वे दम्भाचारी व्यथंमें नष्ट हो जाते हैं। ५८॥

क्रियायासपराः केचिद् वृतचर्यादिसंयुनाः । अज्ञानसंवृतात्मानः संचरन्ति प्रतारकाः ॥ ५९ ॥

नाममात्रेण संतुष्टाः कर्मकाण्डरता नराः । मन्त्रोच्चारणहोमाद्यैश्वामिताः क्रतुविस्तरः ॥ ६० ॥ एकभुक्तोपवासाद्यैनियमैः कायशोषणैः । मूडाः परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिताः ॥ ६१ ॥

कुछ लोग अनेक प्रकारकी क्रियाओंको करनेका प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदिमें संलग्न रहते हैं, अज्ञानसे आवृत आत्मावाले कुछ लोग ढोंगी वनकर विचरण करते हैं॥ ५९ । कर्मकाण्डमें आस्था रखनेवाले पनुष्य शास्त्रवोधित नाममात्रकी फलश्रुतियोंसे संनुष्ट हो करके मन्त्रोच्चारण और होमादि कृत्योंसे तथा यज्ञके विस्तृत विधानोंसे भ्रान्त रहते हैं, उन्होंमें उलझे रहते हैं॥ ६०॥ मेरी मायासे विमोहित होकर शरीरको सुखानेवाले मूर्खलोग एकभुक्त, उपवास आदि व्रतींका आचरण करके परोक्ष (परमगति) नको प्राप्त करना चाहते हैं॥ ६१॥

देहदण्डनमात्रेण का मुक्तिरविवेकिनाम् । वल्मीकताडनादेव मृतः कुत्र महोरगः॥६२॥ जटाभाराजिनैयुंका दाम्भिका वेषधारिणः। भ्रमन्ति ज्ञानिवल्लोके भ्रामयन्ति जनानिष॥६३॥ शरीरको दण्ड देनेमात्रसे क्या अविवेकी पुरुषोंको मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वल्मीक (बाँबी)-को ताडन करनेमात्रसे क्या कहीं महासर्पकी मृत्यु होती है?॥६२॥ बड़ी लम्बी जटाओंके भारको ढोनेवाले और मृगचर्म आदिसे युक्त दाम्भिक पुरुष (साथु पुरुषोंका) वेष धारण करके ज्ञानीकी भौति ही लोकमें भ्रमण करते हैं और स्नोगोंको भी भ्रमित करते हैं ॥६३॥

सोलहर्वा अध्याय

486

संसारजमुखासकं ब्रह्मजोऽस्मीति वादिनम् । कर्मब्रह्मोभयभृष्टं तं त्यजेदन्यजं यथा॥६४॥ गृहारण्यसमालोके गतन्नीडा दिगम्यराः । चरन्ति गर्दभाद्यश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्॥६५॥ मृद्धस्मोद्धलनादेव मुक्ताः स्युर्वेदि मानवाः । पृद्भस्मवामी नित्यं श्चा सः कि मुक्तो भविष्यति॥६६॥ तृणपणीदकाहाराः सततं वनवासिनः । जम्बुकाऽऽखुमृगाद्याश्च तापसास्ते भवन्ति किम्॥६७॥ आजन्ममरणानं च गङ्गादितिदिनीस्थिताः । भण्डूकमतस्यप्रमुखा योग्निस्ते भवन्ति किम्॥६८॥

सांसारिक मुख (विषयार्माक)-में आसक जो व्यक्ति 'में ब्रह्मजानी हूँ', ऐसा कहता है वह कर्ममार्ग तथा ब्रह्मजानमार्ग—दोनों मार्गोंसे भ्रष्ट हो जाता है, उसे चाण्डालकी भाँति छोड़ देना चाहिये॥६४।१
संमारमें, घरमें और अरण्यमें लज्जा त्यागकर समानरूपमें नग्न होकर गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते
हैं तो क्या इस (आचरण)-से वे (संसारसे) विस्क हो जाते हैं ।६५॥ यदि मिट्टी और भस्मके धारण करनेमात्रसे मनुष्य मुक हो जाय नो मिट्टी और भस्ममें शयन करनेवाला वह कुना भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा?॥६६। घास-पात और जलका आहार करनेवाले तथा निरन्तर जंगलमें निवास करनेवाले
भूगाल, चृहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्त्री—योगी हो जाने हैं अर्थात् अन छोड़ देने, ग्राम या नगरमें निवास छोड़कर वनमें रहनेमात्रमें कोई मंन्यासी नहीं हो जाना। ६७। मण्डूक (मेढ़क) और मत्स्य आदि जलकर जीव जन्ममें लेकर मृत्युपर्यन गङ्गादि निवास करते हैं तो क्या वे योगी हो

जाते हैं॥ ६८॥

पारावताः शिलाहाराः कदाचिदिप चानकाः। न पियन्ति महीतोयं व्रतिनम्ते भवन्ति किम्॥ ६९॥ तस्मादित्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारकम्। मोक्षस्य कारणं साक्षात् तन्यज्ञानं खगेश्वर॥ ७०॥ षड्दर्शनमहाकूपे पितताः पश्चः खगः। परमार्थं न जानन्ति पशुपाशनियन्त्रिताः॥ ७१॥ वेदशास्त्राणीवे धोरे उद्यमाना इतस्ततः। षड्मिनिग्रहग्रस्तास्तिष्ठन्ति हि कुतार्किकाः॥ ७२॥ कवृतर शिल्यृति (ककड्)-का आहार कग्नेवाले हैं तथा चानक कभो भो भूमिपर स्थित जलको नहीं पीते तो क्या इसमे वे वृत्ती हो जाते हैं १॥६९॥ इस्तिन्यं हे खगेश्वर! पूर्वोक्त सम्पूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोकरञ्जनमात्रके लिये हैं मोक्षका कारण तो साक्षात् तन्त्रज्ञान हो है। ७०॥ हे खगेश्वर इत्रेनकृपी महाकूपमें पड़े हुए मनुष्यरूपी पशु परमार्थको नहीं जानने हैं, क्योंकि वे पशुपण्याने नियन्त्रित रहते हैं॥ ७१। वेद और शास्त्ररूपी घोर समुद्रमें

सोलहवाँ अध्याय

248

इधर उधर ले जाये जाते हुए कुनार्किक व्यक्ति षड़्मियों से प्रस्त होकर स्थित रहते हैं॥ ७२ ।
वेदागमपुराणज्ञ: परमार्थ न वेनि य: । विडम्बकस्य तस्यैव तन्सर्वं काकभाषितम्॥ ७३ ॥
इदं ज्ञानियदं ज्ञेयमिति विन्तासमाकुला: । पठन्यहर्निशं शास्त्रं परतस्वपराङ्मुखा:॥ ७४ ॥
वाक्यच्छन्दोनिवन्धेन काव्यालङ्कारशोभिता: । चिन्तया दु खिना मूढारिनष्ट्रन्ति व्याकुलेन्द्रिया:॥ ७५ ॥
वेद-शास्त्र और पुराणोको जाननेवाला भी जो मनुष्य परमार्थको नहीं जानता, विडम्बनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त सम्पूर्ण जान कीएके काँव-काँव करने-जेसा है। ७३ ॥ परम तन्वसे पराङ्मुख जीव यह जान है, यह जेय है, इसी चिन्तासे व्याकुल होकर रान-दिन शास्त्रोंका अध्ययन करने हैं। ७४ ॥ काव्योचित अलङ्कारोंसे सुशोभित गद्य वाक्य-रचना या छन्देविद्ध कविताको रचना करनेपर भी विषयप्रभोगके प्रति लालायित इन्द्रियोंवाले तत्वज्ञानरिहत मूह व्यक्ति नाना चिन्ताओंक कारण द खो रहने हैं। ७४ ॥

अन्यथा परमं तन्त्वं जनाः क्लिश्यन्ति चान्यथा। अत्यथाशास्त्रसम्भवो व्याख्यां कुर्वनि चान्यथा॥ ७६॥ कथयन्त्युन्मनीभावं स्वयं नानुभवन्ति च। अहङ्कारताः केचिदुपदेशादिवर्धिताः॥ ७७॥ परम तन्त्रको प्राप्ति नो अन्य प्रकारमे होतो है, हिनु लोग अन्य प्रकारके उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्रका भाव तो कुछ और होना है परमु वे उसको व्याख्या कुछ दूसरे प्रकारसे करते हैं। ७६। कुछ

१ फीनमतमें जीकन्यको 'पगु' कहा गया है जो कि पार्शन्ये वैंधा रहता है। पारश-मुन्ह हानेपर वह शिवस्वरूप हो जाता है

२ शैवमतमें बन्धनको 'फश' कहते हैं। पाश यह होनेक जगण जोजन्मा शिवम्बरूप नहीं हो पाना। पाश चार प्रकारके होते हैं— मल, कमं, माया और रोध, मलक्षणे पशम जीवान्मको हान्दर्गन्द एवं क्रियाशिक निरोहित हो जातो है। फलको इच्छासे किया नानेवाला कमं भी पाश बन जाता है, यह कमनप पाश भी धमं और अध्यक्ति भद्दने दो प्रकारका माना गया है। मायाक्रप पाशसे प्रलयकालमें समस्त संसारका सहस्र और मृणिकालमें उसका उद्भव होता है। उपयुक्त तीन पाशांचे बद्ध पशुके प्रकार स्वक्रपको दक्तनेवाले पाशको रोध कहते हैं

१, अधा-पिएमा शोक मोह और जन्म-मृत्युको 'याूपी' कहा जाना है। ऋंसद्धागबन ११।१५।१८)

अहंकारी व्यक्ति गुरूपदेश आदिकी प्राप्त न करके भी उन्मनीभावके विषयमें कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते 1७७॥

पठिन वेदशास्त्राणि वोधयिन परस्परम् । न जानिन परं तत्त्वं दर्वी पाकरसं यथा॥ ७८॥ शिरो वहित पुष्पाणि गन्धं जानाति नामिका। पठिन वेदशास्त्राणि दुर्लभो भाववीधकः॥ ७९॥ तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु मुहाति । गोपः कुक्षिगते छागे कूपे पश्यित दुर्मितः॥ ८०॥ संसारमोहनाशाय शाब्दबोधो न हि क्षमः। न निवर्नेत निमिरं कदाचिद्दीपवार्तया॥ ८१॥ प्रज्ञाहीनस्य पठनं यथान्धस्य च दर्पणम्। अतः प्रज्ञावतां शास्त्रं तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम्॥ ८२॥ यहुत-से लोग वेद और शास्त्रका अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरेको वोध भी करते हैं, तात्पर्य समझते हैं, पर वे परम तन्त्वके विषयमें उमी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दर्वो (कलछी) पाकरस (भोजन आदि) को नहीं जानती । ७८ पुष्पको धारण तो सिर करता है किंनु उस पुष्पको गन्धको नासिका हो जानती है, इसी प्रकार वेद और शास्त्रका अध्ययन तो लोग करते हैं, किंनु वेद और शास्त्रके भावका वोध करनेवाला दुर्लभ है ॥ ७९। मूर्ख मनुष्य अपने हृदयमें म्थित परम तत्त्वको—परमात्माके अंशको नहीं जानता और उसे जाननेके लिये शास्त्रोंके अध्ययनमें उसी प्रकार भटकता फिरता रह जाता है, जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोखमें वकरेको पकड़े रखनेपर भी उसको खोजनेके लिये कुँएमें देखता है । ८०॥ संसारके मोहका नाश करनेके

#### सोलहवाँ अध्याय

२५३

लिये शास्त्रके शब्दोंके अर्थको जाननामात्र पर्याप्त नहीं है। दीपककी बाहसे कभी भी अन्धकारकी निवृत्ति नहीं हो सकती। ८१ । बुद्धिहोन मनुष्यका पहना अन्धे व्यक्तिक दर्पण देखनेके समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान् व्यक्तिको ही शाम्त्रीय तत्त्वज्ञानका लक्षण हो सकता है अर्थान् बुद्धिमान्को हो तत्त्वज्ञान लक्षित हो सकता है। ८२॥ इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्वे तु श्लोनुभिच्छति । दिव्यवर्षसहस्त्रायुः शास्त्रान्तं नैव गच्छति॥ ८३॥ अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विष्यकोटयः । तस्मान् सारं विज्ञानीयान् क्षीरं हंस इवाम्भिस॥ ८४॥ अभ्यस्य वेदशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वाथ बुद्धिमान् । चलालमिव धान्याधी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत्॥ ८५॥ जो यह जान वर्श है हो जन्म क्रित्ते हो स्वत्र विकास्त्राणि संत्यजेत्॥ ८५॥

जो यह ज्ञान यहाँ हैं, इमें जानना चाहिये—इस प्रकार बुद्धि करके (शास्त्रमें प्रतिपाद्य सब कुछ) सुनना चाहना है, वह हजार दित्र्य वयोंको आयु प्राप्त करके भी शास्त्रोंका अन्त प्राप्त नहीं कर सकता॥८३। अनेक शास्त्र हैं आयु अत्यल्प है, जिसमें करोड़ों विद्य हैं, इसलिये जैसे हंस जलके मध्यसे दूधको ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् व्यक्तिको भी शास्त्रके सारतन्त्रका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।८४॥ वेद-शास्त्रीका अभ्यासकर वहाँसे तन्त्रज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि जैसे धान चाहनेवाला व्यक्ति (धान ग्रहण करके) पलाल (पुआल)-को छोड़ देना है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रोंको छोड़ देना चाहिये॥८५॥

यथाऽमृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम् । तन्त्वज्ञस्य तथा तार्क्ष्यं न शास्त्रेण प्रयोजनम् ॥ ८६ ॥

न वेदाध्ययनान्मुक्तिनं शास्त्रपठनादिष । ज्ञानादेव हि कैवल्यं नान्यथा विनतात्मज ॥ ८७॥ अमृतमे तृप्त व्यक्तिके लिये भोजनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे ताक्ष्यं! तत्त्वज्ञको शास्त्रमें कोई प्रयोजन नहीं होता॥ ८६॥ हे विनतात्मज । न वेदाध्ययनसे मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रोंके अध्ययनसे ही। मोक्षको प्राप्ति ज्ञानसे ही होती है, किसी दूमरे उपायसे नहीं॥ ८७॥

माश्रमः कारणं मुक्तेर्दर्शनानि न कारणम् । तथैव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम्॥८८॥
मुक्तिदा गुरुवागेका विद्याः सर्वा विद्यम्बिकाः । काष्ट्रभारसहस्रेषु होकं सञ्जीवनं परम्॥८९॥
अद्वैतं हि शिवं प्रोक्तं क्रियायासिववर्जितम् । गुरुवक्रेण लभ्येत नार्धातागमकोटिभिः॥९०॥
आगमोकं विवेकोत्थं द्विधा ज्ञानं प्रचक्षते । शब्दब्रह्मगममयं परब्रह्मविवेकजम्॥९१॥
अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे । समं तत्त्वं न जानन्ति द्वैतद्विवर्धितम्॥९२॥
द्वे पदे बन्धमोक्षाय ममेति न ममेति च । ममेति बध्यते जन्तुनं ममेति प्रमुच्यते॥९३॥

जिस प्रकार मुक्तिके लिये न तो आश्रमधर्मका अनुष्ठान कारण है, न दर्शनीका अध्ययन कारण है उसी प्रकार (श्रीत-स्मार्त) कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्षका उपाय है। ८८॥ गुरुका वचन हो मोक्ष देनेवाला है, अन्य सब ब्रिद्याएँ विडम्बनामात्र हैं , लकड़ीके हजारों भारोंको अधेक्षा एक संजीवनो ही श्रेष्ठ है। ८९। कर्मकाण्ड और वेद-शास्त्रादिके अध्ययनरूपी परिश्रमसे रहित केवल गुरुमुखसे प्राप्त अद्वैतज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है, अन्य करोड़ों

सालहर्वा अध्याय

744

शास्त्रोंको पढ़नेसे कोई लाभ नहीं ॥ ९०। बेदादि आगम शास्त्रोंका अध्ययन तथा विवेक—इन दो साधनोंसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है। आगममें शब्दब्रहाका ज्ञान प्राप्त होता है और विवेकसे परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ९१ ॥ वर्ड विद्वान् अदैतको वास्त्रविक परमनन्त्र स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वान्त्रन ईनतन्त्रकों ही प्रतिष्ठा चाहते हैं। किंतु द्वैत और अद्वैतसे पृथक सभीके लिये समानहपमे स्वीकायं परमदन्त्रकों कोई नहीं जानता । ९२॥ 'न मम' (मेरा नहीं है) और 'मम' (मेरा है)—ये दो पद (भावनाएँ हो बन्धन और मोक्षके कारण है। (देह-गेह और पुत्र-कलत्रादिमें) मम-बुद्धि करनेसे प्राणी बन्धनको प्राप्त होता है और 'मेरा नहीं हैं', इस प्रकारको भावना करनेसे मुक्त होता है ॥ ९३।

तत्कर्म यन बन्धाय मा विद्या या विमुक्तिदा । आयामायापां कर्म विद्याज्या शिल्पनैपुणम् ॥ ९४ ॥ यावत्कर्माणि दीयने यावत्यंमाग्वामना । यावदिन्द्रियचापल्यं तावत् तत्त्वकथा कृतः ॥ ९५ ॥ यावदेहाभिमानश्च मपता यावदेव हि । यावत्ययस्रवेगोजिन्त यावत्यंकल्पकल्पना ॥ ९६ ॥ यावस्रो मनमस्थ्यं न यावद्याम्त्रचिन्तनम् । यावत्र गुरुकारुण्यं तावत् तत्त्वकथा कृतः ॥ ९७ ॥

कर्म वहीं हैं जो बन्धनका हेनु नहीं होना नथा विद्या वहीं हैं, जो मोक्ष प्रदान करा दे और इसमें अतिरिक्त कर्म केवल श्रममात्रके हेतु हैं जो शरीरके लिये क्लेगप्रद हैं नथा अन्य प्रकारकी विद्या शिल्पचानुर्यमात्र है । १४। जबतक कर्म किये जाने हैं जबनक समारमें आमृत्ति रहनी है, जबनक इन्द्रियों का चाञ्चल्य बना रहना है, तबनक तन्बज्ञानकी बात ही कहाँ हो मकती है ?। १५ जबनक देह भिमान (देहको अपना म्बरूप मानना) है, जबनक ममता रहती है, जबनक प्रयत्नीका वेग रहता है, जवतक सङ्कल्पको कल्पना होती गहती है, जवतक मन स्थिर नहीं हो जाता, जवतक शास्त्रका चिन्तन नहीं किया जाता तथा जवतक गुरुको कृपा नहीं प्राप्त होती। तवतक तत्त्वज्ञानको चर्चा ही कहाँ होती है 7। ९६-९७।,

तावत् तपो व्रतं तीर्थं जपहोमार्चनादिकम् । वेदशास्त्रागमकथा यावतत्त्वं न विन्दति ॥ ९८ ॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थाम् सर्वदा । तत्त्वनिष्ठो भवेत् तार्श्ययदीच्छेमोक्षमात्पनः ॥ ९९ ॥

तप, बन, तार्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मीका अनुष्ठान तथा बेद, शास्त्र और आगमकी कथा तभीतक उपयोगी है, जबतक जीवको बन्बज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता॥ ९८ ।, इसलिये हे ताक्ष्यं! यदि अपने मोक्षकी इच्छा हो तो सर्वदा सम्पूर्ण प्रयत्नोंका सभी अवस्थाओं मे निरन्तर अनुष्ठान करके तन्वज्ञानको प्राप्तिमें संलग्न रहना चाहिये॥ ९९॥

धर्मज्ञानप्रमूनस्य स्वर्गमोक्षफलस्य च । तरपत्रयादिसंतप्तश्छायां मोक्षतरोः श्रयेत्॥ १००॥ तस्मान्ज्ञानेनात्मतत्त्वं विज्ञेयं श्रीगुरोर्मुखात्। सुखेन मुच्यते जन्तुर्घोरसंसारबन्धनात्॥ १०१॥ तत्त्वज्ञस्यान्तिमं कृत्यं शृणु वक्ष्यामि तेऽधुना । येन मोक्षमवाप्नोति ब्रह्मनिर्वाणसंज्ञकम्॥ १०२॥

जो प्राणी (आधिर्भातिक, आधिर्दिवक, आध्यात्मिक) तापत्रयसे सदा संतम रहता है, उसे मोक्षवृक्षकी छायाका आश्रयण करना चाहिये, जिस (मोक्षवृक्ष)-का पुष्प धर्म और ज्ञानस्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है॥ १००॥ इसलिये श्रीगुरुमुखसे आत्मतत्त्वविधयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। (ज्ञान हो ज्ञानेपर) प्राणी इस घोर संसारबन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो ज्ञाना है। १०१। (हे ताक्ष्यं) में तत्त्वज्ञानी पुरुषके द्वारा किये ज्ञानेवाले अन्तिम कृत्यके विषयमें तुम्हें

सोलहर्वा अध्याय

२५७

बताता हूँ, सुनो, जिस उपायको करके जीवको ब्रह्मनिर्वाणमंत्रक मोक्षको प्राप्ति होती है ॥ १०२ ॥

अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । छिन्द्वादसंग्रास्त्रेण स्पृहां देहेऽनुवे च तम् ॥ १०३ ॥ गृहात् प्रवृज्ञितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुनः । शुचौ विविक्त आसीनो विधिवन्कित्पतासने ॥ १०४ ॥ अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्बह्याक्षरं परम् । मनो यच्छेज्ञितश्चासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् ॥ १०५ ॥

अतकालके आ जानेपर पुरुष भय छोड़कर अनामिक्सपी शस्त्रसे देह-गेहादि विषयक ममत्वको काट डाले॥ १०३। वह धीरपुरुष घरसे निकलकर पिवत्र तीर्धके जलमें स्नान करके पिवत्र और एकान्त देशमें विधिवत् आसन लगाकर बैठ जाय। १०४। और शुद्ध परम त्रिवृत् ब्रह्माक्षर अर्धात् ओंकारका मनसे अभ्यास करे तथा ब्रह्मवीजस्वरूप ओंकारका निरन्तर समरण करके श्वासको जीनकर मनको नियन्त्रित करे। १०५॥

नियच्छेद् विषयेभ्योऽक्षान्यनसा बुद्धिसारिधः । मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया॥ १०६॥ अहं बह्य परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् । एवं समीक्ष्य चात्पानमात्पन्याधाय निष्कले॥ १०७॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्यामनुस्परन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्॥ १०८॥

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यपूढाः परमव्ययं तन्॥ १०९॥

ज्ञानहृदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे । यः स्नाति मानसे तीर्थे स वै मोक्षमवाजुयात्।। १९०॥

बुद्धिरूपी सार्थिकी सहायतासे मनरूपी लगामके द्वारा इन्द्रियोंको विषयोंसे निगृहीत कर ले और कर्मोंके द्वारा आक्षित मनको बुद्धिकी सहायतासे शुभ अर्थमें अर्थात् परमब्रह्मके चिन्तनमें लगा दे॥ १०६॥ मैं ब्रह्म हुँ, मैं परम धाम हूँ और परम पदरूपी ब्रह्म में हुँ—ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्माको निष्कल परमात्मामें लगा दे और 'ओम्' इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह-त्याग करता है, वह इस संसारसे तर जाता है और परमगित प्राप्त करता है॥ १०७-१०८॥ मान और मोहसे रहित तथा आसिक्त उत्पन्न होनेवाले दोषोंको जीत लेनेवाले, नित्य अध्यात्म-चिन्तन करनेवाले, सभी प्रकारकी कामनाओंसे निवृत्ति प्राप्त कर लेनेवाले, सुख-दु:खादि दुन्द्रोंसे मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं॥ १०९॥ जो व्यक्ति राग और द्वेषरूपी मलोंका अपहरण करनेवाले ज्ञानरूप जलाशय और सत्यस्वरूप जलवाले मानसतीर्थमें स्नान करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ ११०॥

प्रौढं वैराग्यमास्थाय भजते मामनन्यभाक् । पूर्णदृष्टिः प्रसन्नात्मा स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥ १११ ॥ त्यक्त्वा गृहं च यस्तीर्थे निवसेन्मरणोत्मुकः । ग्रियते मुक्तिक्षेत्रेषु स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥ ११२ ॥ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हावन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ ११३ ॥ इति ते कथितं ताक्ष्यं मोक्षधर्मं सनातनम् । ज्ञानवैराग्यसहितं श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात् ॥ ११४ ॥ मोक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिकाः स्वर्गतिं नराः । पापिनो दुर्गतिं यान्ति संसरन्ति खगादयः ॥ ११५ ॥

सोलहर्वा अध्याय

749

इत्येवं सर्वशास्त्राणां सारोद्धारो निरूपितः । मया ते षोडणाध्यायैः कि भूयः श्रोतुमिच्छितः ॥ ११६ ॥ जो प्रौढ़ वैराग्यको धारण करके अन्य भावोंका परित्याग कर केवल मद्विषयक भावनाके द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखनेवाला अमलान्तरात्मा संत ही मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १११ ॥ 'तीर्थमें मृत्यु हो जाय'— इस उत्कण्ठासे उत्सुक होकर जो अपने घरका परित्याग करके तीर्थमें निवास करता है और मुक्तिक्षेत्रमें मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ११२ ॥ अयोध्या, मथुरा, माया (कनखल-हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका और द्वारावतीपुरी— ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं। हे ताक्ष्यं! मैंने सनातन मोक्षधर्मको तुम्हें बता दिया; ज्ञान और वैराग्यके सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ११३-११४ ॥ तत्त्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं (सकाम धर्मानुष्टान करनेवाला) धार्मिक पुरुष स्वर्गको प्राप्त होते हैं। पापियोंकी दुर्गति होती है और पशु-पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म-मरणरूपी संसारमें भ्रमण करते हैं । इस प्रकार सभी शास्त्रोंका सारोद्धार मैंने सोलह अध्यायोंमें कह दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ११५-११६ ॥

मृत ३वाच

एवं श्रुत्वा वचो राजन् गरुडो भगवन्युखात्। कृताञ्चलिरुवाचेदं तं प्रणम्य मुहुर्मुहु:॥११७॥ सूतजीने कहा—हे राजन्! गरुडजीने भगवान्के मुखसे ऐसा वचन सुनकर उन्हें वार-बार प्रणाम करके अञ्चलि बाँधकर इस प्रकार कहा—॥११७॥

भगवन् देवदेवेश श्रावियत्वा वचोऽमृतम् । तारितोऽहं त्वया नाथ भवसागरतः ग्रभो ॥ ११८ ॥

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः कृतार्थोऽस्मि न संशयः । इत्युक्त्वा गरुडस्तूष्णीं स्थित्वा ध्यानपरोऽभवत् ॥ ११९ ॥ स्मरणाद्दुर्गतिहर्ता पूजनयज्ञेन सद्गतेर्दाता । यः परया निजभक्त्या ददाति मुक्तिं स मां हरिः पातु ॥ १२० ॥ इति गरुडपुराणे सारोद्धारे भगवद्गरुडसंवादे मोक्षधर्मनिक्षपणं नाम बोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

KIND # KIND

गरुड़जीने कहा—हे देवाधिदेव भगवन्! हे नाथ! हे प्रभो! अपने अमृतमय वचनोंको सुनाकर आपने मुझे भवसागरसे तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया और मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं—ऐसा कहकर गरुड़जी मौन होकर भगवद्ध्यानपरायण हो गये॥११८-११९॥ स्मरण करनेसे जो दुर्गतिका हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञके द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्तिके द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हिर मेरी रक्षा करें॥१२०॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें भगवान् विष्णु और गरुडके संवादमें 'मोक्षधर्मनिरूपण 'नामक सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६॥

END # END

# गरुडपुराण-श्रवणका फल

त्री भगवानुबाच

इत्याख्यातं मया तार्क्ष्यं सर्वमेवीध्वंदिहिकम् । दशाहाध्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ १॥ इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकम् । पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह च सुखप्रदम्॥ २॥ इदं कर्म न कुर्वन्ति ये नास्तिकनराधमाः । तेषां जलमपेयं स्यात् सुरातुल्यं न संशयः॥ ३॥ देवताः पितरश्चैव नैव पश्यन्ति तद्गृहम् । भवन्ति तेषां कोपेन पुत्राः पौत्राश्च दुर्गताः॥ ४॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैवेतरेऽपि च । ते चाण्डालसमा ज्ञेयाः सर्वे प्रेतिक्रयां विना॥ ५॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्यं। इस प्रकार मैंने औध्वंदैहिक कत्योंके विषयमं सर्व कर्म कर्म कर्म

श्रीभगवान्ने कहा—हं ताक्ष्यं! इस प्रकार मैंने आँध्वंदेहिक कृत्योंके विषयमें सब कुछ कह दिया। (मरणाशीचमें) दस दिनके अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है॥१॥ यह परलोकसम्बन्धी कर्म पितरोंको मुक्ति प्रदान करनेवाला है और परलोकमें तथा इस लोकमें भी पुत्रको वाञ्छित फल देकर सुख प्रदान करनेवाला है॥२॥ जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेतका यह आँध्वंदेहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सुराके समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं॥३॥ देवता और पितृगण उसके घरकी ओर नहीं देखते (अर्थात् दोनोंकी ही कृपादृष्टि उनपर नहीं होती) और उनके (पितरोंके) कोपसे पुत्र-पौत्रादिकी भी दुर्गित होती है॥४॥ प्रेतिक्रियांके

बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतरजनोंको भी चाण्डालके समान जानना चाहिये॥५॥

प्रेतकल्पिमदं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्य यः। उभौ तौ पापनिर्मृक्तौ दुर्गितं नैव गच्छतः॥ ६॥ मातापित्रोश्च मरणे सौपणं शृणुते तु यः। पितरौ मुक्तिमापत्रौ सुतः संतितमान् भवेत्॥ ७॥ न श्रुतं गारुडं येन गयाश्राद्धं च नो कृतम्। वृषोत्सर्गः कृतो नैव न च मासिकवार्षिके॥ ८॥ स कथं कथ्यते पुत्रः कथं मुच्येत् ऋणत्रयात्। मातरं पितरं चैव कथं तारियतुं क्षमः॥ ९॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं गारुडं किल। धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्॥ १०॥ पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि॥ १९॥ बाह्यणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथिवीं लभेत्। वैश्यो धनिकतामिति शृदः शुद्ध्यति पातकात्॥ १२॥ बाह्यणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथिवीं लभेत्। वैश्यो धनिकतामिति शृदः शुद्ध्यति पातकात्॥ १२॥

जो इस पुण्यप्रद प्रेतकल्पको सुनता और सुनाता है—वे दोनों ही पापसे मुक्त होकर दुर्गतिको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ माता और पिताके मरणमें जो पुत्र गरुडपुराण सुनता है, उसके माता-पिताको मुक्ति होती है और पुत्रको संतितकी प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ जिस पुत्रने (माता-पिताको मृत्यु होनेके अनन्तर) गरुडपुराणका श्रवण नहीं किया, गयाश्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋणत्रयसे उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता-पिताको तारनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ? ॥ ८-९ ॥ इसलिये सभी प्रकारके प्रयत्नींको करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टयको देनेवाले तथा सर्वविध दु:खका विनाश करनेवाले

#### गरुडपुराण-श्रवणका फल

635

गरुडपुराणको अवश्य सुनना चाहिये॥ १०॥ यह गरुडपुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है, सुननेवालोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है, अतः सदा हो इसे सुनना चाहिये॥ ११॥ इस पुराणको सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथिवो प्राप्त करता है, वैश्य धनाड्य होता है और शूद्र पातकोंसे शुद्ध हो जाता है॥ १२॥

श्रुत्वा दानानि देवानि वाचकायाखिलानि च। पूर्वोक्तशयनादीनि नान्यथा सफलं भवेत्॥ १३॥ पुराणं पूजयेत् पूर्वं वाचकं तदनन्तरम्। वस्त्रालङ्कारगोदानैदक्षिणाभिश्च सादरम्॥ १४॥ अन्नैश्च हेमदानैश्च भूमिदानैश्च भूरिभिः। पूजयेद्वाचकं भक्त्या बहुपुण्यफलाप्तये॥ १५॥ वाचकस्याचनिनैव पूजितोऽहं न संशयः। सन्तुष्टे तुष्टितां यामि वाचके नात्र संशयः॥ १६॥

॥ इति भागरुपुराणभ्रवणफलं समाप्तम्॥ ॥ इति भागरुडपुराणं समाप्तम्॥

FIRST # FORD

इस गरुडपुराणको सुनकर सुनानेवाले आचार्यको पूर्वोक्त शब्यादानादि सम्पूर्ण दान देने चाहिये, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता॥१३॥ पहले पुराणकी पूजा करनी चाहिये तदनन्तर वस्त्र, अलङ्कार, गोदान और दक्षिणा आदि देकर आदरपूर्वक वाचकको पूजा करनी चाहिये॥१४॥ प्रचुर पुण्यफलको प्राप्तिके लिये प्रभूत अन्त, स्वर्ण और भूमिदानके द्वारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक वाचकको पूजा करनी चाहिये। वाचकको पूजासे ही मेरी पूजा हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं और वाचकके संतुष्ट होनेपर मैं भी संतुष्ट हो जाता हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं ॥१५-१६॥

> ॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अवणका फल सम्पूर्ण हुआ॥ ॥ इस प्रकार गरुडपुराण ( सारोद्धार ) सम्पूर्ण हुआ॥

NO · NO